

डंप्रज्ञी विद्याभ्यास करून तयार झांकर्ळी उपाध्याची व श्रावकाची मुळे त्याना तो प्रथ शिकण्यास भगोदर कानडी अक्षरे पुजापाठही स्रोनींच रचिछा, याचा प्रचार आमच्या दक्षिणदेशींत व उत्तरदेशान फार आहे, स्यात आमच्या दक्षिणदेशांत भिकून शिमगें हाणने मारच प्रासदाक होऊ छागछा; हाणोन मीं काहीं जुन्या प्रतीवरून शोध करून बार्छबोध छिपींत हा या प्रयात उया कोही टिपा दिल्या आहेत सा श्रीमद्याकककानीं केळेल्या प्रयाच्या आधाराने दिल्या आहेत. सिंह-जिकडे पहावें तिकडे हा प्रय कानडी छिपीमध्यें असल्या कारणानें सरकारी मराठी अगर इंप्रजी शाळेस जाऊन मराठी व प्रम छाप्षिर. या प्रंथाची तपासणी श्री शा रा शा कह्यापा भरमाप्पा निटवे व श्री शा रा कह्यापा अनत उपाध्ये या उमयता विद्यानानीं केहो. याबरून हा प्रथ शाणोह्डोड मणिप्रमाणे उजळ झाछा असे हाणण्यास काहीं हरकत नाहीं. स्यानीं स्त्रापदेशादि मोठमोठे प्रथ रिचले आहेत. पूरी श्रीमदाशाधर या नांवाचे महाकांत्र होऊन गेछे.

पास अनसरून जाणारा सम्पग्टटी होय. नाहींपेक्षां त्याजा जैनमुद्रा हाणू नये. कारण, चतुःसवानीं सागितछेळे शास्त्र प्रामाण्य आंड. या सर्वाची गणना आचार्यामध्येन आहे. "आचार्यवचन प्रोक्त सर्वज्ञवनोपम" क्षणुन याचे वचन कोणीही चतुःसंध्यां नरो यस्तु कुरुते भेद्भावनां । मिध्याहािष्टः स विज्ञोयो जिनधर्मिषिवािजतः ॥ उछवन करू न्ये, केल्यास दाप आहे, श्रीमहाकलक हे देवसवापैकी आहेत झणुन याचे वचन प्रामाण्य मानले शंमदाशायर हेही या सवापैकोंच आहेत हाणून यानीं केछेछे प्रथ प्रमाण मानछे पाहिजेत.

सघ, नदीसघ, सेनराघ व देवसघ असे हे चार सघ जैनामध्ये होऊन गेळे आहेत. ब्यांनी फेळेल्या प्रथामध्ये परस्पर मेद

नाहीं, जो कोणी मेर मानेल तो मिध्याहटी होय. याविषयी समयभूषणामध्ये असे सागितले आहे की-

चीयी व पांचवी इयता शिकून तयार शालेल्या मुलाना हा प्रथ वाचतां व त्यातील विधि करता येईळ अशी तज-बीज या ग्रंगत नेजी आहे. हा जामच्या जैनवधूनी सप्रही ठेवावा.

नेमीशा आदाप्पा उपाध्ये, उदगांबकर.

#### विषयानुक्रमाणिका.

| XXXXII           | (arap and | 4              | 90 -00<br>PA-RO              |                                        | والميهمار           |                     | .J.C.J                       | 45,00                    | E.K.           |                | ماره م<br>و ماره م           |
|------------------|-----------|----------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
|                  | पान.      | 5'<br>%        | 87<br>87                     | \$<br>\$<br>\$                         | 828                 | १२३                 | 37<br>38<br>87               | %<br>5'<br>%             | 87<br>100      | \$ 0 <b>%</b>  |                              |
| वेषयानुकमाणका.   | प्रकरण.   | ११ पंचमेरुपुजा | १२ दशलाक्षणिकपूजा (यंत्रासह) | १३ अनंतद्वार प्राणप्रतिष्ठा (यंत्रासह) | १४ अनंतत्रयोदशीपूजा | १५ अनंतचतुर्दशीपूजा | १६ चंद्रषष्ठीपूजा (यंत्रासह) | १७ वास्तुपूजा (यंत्रासह) | १८ प्रहहोम     | १९ जलहोम       |                              |
| <u>ग्यातुत्र</u> | पान.      | o^<br>~        | 3                            | رون<br>م                               | 9                   | . w<br>9            | 57<br>V                      | 8                        | 05             | 9°<br>&        | 688                          |
|                  | प्रकारण.  | १ अधिवासन      | २ महाभिषेक                   | ३ सकलीकरण                              | ४ सहस्रनाम          | ५ नित्यपूजाक्रम     | ६ पंचप्जा                    | ७ नवदेवता                | ८ तत्वार्थपृजा | ९ नंदीक्षरपूजा | १० पोडराभावनापूजा (यंत्रासह) |

#### गुहिपत्रक.

الماس الماسية الماسية

|        |                  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                |                    |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|
| पान.   | मगुद्र.          | युद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वान.     | मगुद्ध.        | शुद.               |
| 0      | नमोस्कर्गिम      | नमस्करोमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28       | चित्रक         | <u>चित्र</u> क     |
| ~      | प्त्क्येनेययालवक | प्द्सीयेचयमाख्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60       | राज्योद्ध      | र्गाड्या क         |
| 33     | मोणकेटेयु        | कोणकांष्टेयु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34       | मुक्तफ्रङ      | मुक्तापठ           |
| 5      | /שנ              | محاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≈<br>∞,  | पीत            | पीठ                |
| භ      | सन्नाय           | सानाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30<br>30 | स्वगासिभाभि    | स्वर्गासमाभि       |
| · "    | ממֿמָ            | प्रमुर्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مه<br>۳  | सगरिवार वरण    | सपरिवार हे वरूण    |
| 9      | s che            | , Q. 100<br>Q. 100 | Q.5°     | सयोज्योपवर     | सयोज्योपचर         |
| ~      | श्रेपादिता       | श्रेपादितो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | चतुद्रींप च    | चतुद्वीपंच         |
| ~      | क्षताध्यने       | स्ताऽचयजे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8        | श्रातकेत्वास्य | शातकत्वाख्य        |
| "      | पान्दित          | पालित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9        | र्ज            | रंजकं              |
| ~      | मीरिस            | मीप्सित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ຸ ອ<br>ອ | के<br>म        | ক্রিক              |
| ~<br>~ | सम्यग्यपंतु      | सम्यक्षमसत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8        | सुग्तसुष्टित   | सुरत्नसुविधित      |
| 30     | ক্ষ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~<br>~   | अहेत्प्रम      | <b>अहं</b> त्प्रमु |
| 121    | भेषा             | केश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ૾ૢ       | भगतहित         | अगसहित             |
| 3      | समुहोदय          | सुमहोदय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ∞<br>o⁄  | पूराआदि        | प्रामाद            |
|        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |                    |

المعالمة المساعة المسا

عام والأعام المعروف المعروب المعروب عادم معروب عادم عمر المعروب عادم المعروب ال

|         |          |                      | -                     | ,           | 4           |               |             |              |            |         |                         |              |                |                 | -                                                                                                              |
|---------|----------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------|-------------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शुद     | चारकाद   | क्र <u>त</u> ्यं     | लक्षाच्टायुष्म<br>१११ | शक्तरमाद्रक | प्रंथमाबु   | कालकृटाद      | दरिदास्     | कलमाक्षतेश्र | विरिचतो    | मन्।ब्य | खुर्गते                 | ध्याय ध्याय  | प्रत्यहनाल     | नृहाण           |                                                                                                                |
| मगुद्ध. | बाटकृद्  | <b>.</b>             | , साब्दायुष्क         | श्नेमाद्क   | परिश्रांबु  | काल्युर       | हरिदा       | मलमाक्षी     | विस्ता     | भवाव्यि | कल्त                    | ध्येय ध्येषं | प्रत्यूहरुवालं | गुहार्ण         |                                                                                                                |
| पान.    | 838      | 0<br>20<br>8~        | ~<br>%<br>%           | ∞<br>∞<br>~ | ∞<br>∞<br>~ | 9<br>8<br>~   | 9<br>%<br>~ | >88          | 263        | <br>    | &<br>&<br>&<br>&        | €0°          | 0 80           | ५०४             |                                                                                                                |
| गुद     | मेंगाञ्च | पूर्वापर             | स्त्रीमपाचकार         | नादथ्यते    | मुमिथित     | साशितनाथो     | नादै: कडगीत | त्रिमुबन     | धर्मसुद्ता | नानुत   | गुत्रतिष्ठतुपष्टर्शमहा- | रब्यो        | मीटक           | यजामि शीतछं     | and the safety and the safety of the safety contracts and the safety can be safety as the safety can wrong the |
| अग्रुद. | भेमोज्ञ  | पूर्वापार            | स्विमयाचकार           | नाददेश्रते  | मुमित       | श्रावित्तमाथौ | नादैकलगीत   | विमुबन       | धमसूदातां  | नरनुरत  | सुप्रतिष्ठत्र पृथ्नी-   | महादेव्यो    | 中区部            | यजामितं सुशीतछं |                                                                                                                |
| पान,    | -l<br>   | y 20<br>/ 20<br>/ 20 | 9                     | 2 2 2       | 200         | 9 6           |             | 96.          |            | 20 27   |                         |              | 33             | 136             |                                                                                                                |

३% श्रीवीतरागाय नमः ॥ श्रीमदाशाघरकृतानित्याभिषेकः ॥ ॐ जयजय नमः सिद्धेभ्यः ॥ ॥ ॐ नमः सिद्धभ्यः ॥

मिजभूषणार्थममलं यज्ञोपवीतं दधे । मुद्रांकंकणशेखरानाप तथा जन्माभिपेकोत्सवे ॥ ३॥ इति अभिनमंद्रमस्तके शुचिजलेथांते सुद्मिषिते। पीठे सुक्तिवरं निषाय रिचता स्तरपाद्पुष्पतजाः ॥ इंब्रोऽहं।

नमः॥१॥ मंगळं भगवानहेन् मंगळं भगवाञ् जिनः। मंगळं प्रथमाचायों मंगळं वृषमेश्वरः॥२॥ मंगळं प्रथमं लोकेपूत्तमं शरणं जिनं। नत्वायमहेतां पूजाकमः स्याद्विधिपूर्वकं॥ ३॥ विज्ञानं विमलं इंक्स्थापनं ॥ ॐकारं बिंदुसंयुक्त नित्यं ध्यायंति योगिनः । कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो

यस्य भासते विश्वगोचरं। नमस्तरमे जिनेंद्राय सुरंद्राभ्यांचैतांघये ॥ ४ ॥ श्रीमन्द्रिजिनराज-मिताश्रयं घटशतैः शक्राद्यश्रक्रिरे । तामत्रार्यजनानुरागजननीं जातोत्सवे प्रस्तुवे ॥ ५ ॥ ॐ॥ जन्मसमये सानक्रमप्रक्रियां । मेरोमूर्षि पयःपयोनिधिपयःपूर्णेः सुवर्णात्मकैः ॥ कामं याम-श्ररणाय विनेयजंतोः॥ धर्माय कायवचनादित्रिशुष्टितोऽहं। स्वगापवर्गफऌदाय नमोस्करोमि॥ ६॥ न्हीं श्रीं क्षीं भूः स्वाहा प्रस्तावनाय <sup>पु</sup>ष्पांजालिः ॥ श्रीमाज्जिनेंद्रकथिताय सुमंगलाय । लोकोत्तमाय

श्रीतारदहनक्षमं। द्रमें: प्रज्वालयाम्याप्ते ज्वालापह्ववितांबरं ॥ ८ ॥ ॐ =हीं श्री क्षीं अर्भि प्रज्ञेन्य पुण्यबीजोजितक्षेत्रं स्नानक्षेत्रं जगहूरोः । शोघये शातकुंभोरकुंभसंभूतवासिभः ॥ ७ ॥ ॐूर्ही, ्कीं मूः स्वाहा पवित्रतरजलेन भूमिशु किं करोमि स्वाहा । भूमिशोधनं ॥ दुरंतमोहसंतान्कां-

पूजापाठ 🚻 लगामि निर्मालाय स्वाहा । अधिप्रज्वालनं ॥ तुष्षिषिसहस्रस्याप्यहीनां मोदहेतवे । सिचामि जी ॥ २ । |स्रापाठ पूर्वा सूर्यि मन्यमानोमेहामहे ॥ ९ ॥ ॐ ची क्षी भः पाष्टिमहस्तमांख्येभ्यो नागेभ्योरण्यां अधि सुधया भूभि भन्यभानोमेहामहे ॥ ९ ॥ ॐ ंहीं क्षीं भूः पष्टिसहस्रसंख्येभ्यो नागेभ्योऽह्तांजािंद घासतैः पुष्पैः सान्नाच्यैश्र यजानहे । यागभूभि जिनेंद्रस्य दीपधूपमलैरिपे ॥ ११ ॥ ॐ न्हीं प्रिंचामि स्वाहा । नागसंतर्पणं ॥ बह्नेड्हब्यवाहानां धर्मनैऋत्युदन्वतां । मरुचक्षेड्रमोळिनां दिख् स्वाहा। ॐ हीं श्रुतधूपाय नमः स्वाहा। ॐ हीं अभीष्टफल्दाय नमः स्वाहा। ॐ हीं भूभी मेडेवता इदं जलादिकमर्चनं गण्हीध्वं र नमः स्वाहा ॥ यस्यार्थं क्रियते पूजा तस्य शांति-भीवेत् संदाः। शांतिके पौष्टिके चैव सर्वकायेषु सिम्झिदा ॥ शांतिषारा ॥ १२ ॥ मदीयपरिणामस-नीरजसे नमः स्वाहा । ॐ -हीं शीलगंधाय नमः स्वाहा । ॐ -हीं अक्षताय नमः स्वाहा । ॐ दमीन क्षिपाम्यहं ॥ १० ॥ ॐ न्हीं दर्पमथनाय नमः स्वाह्।। जह्यादिदशदिख दमोः ॥ तोयमं--हीं विमलाय नमः स्वोहा । ॐ -हीं परमिलिद्धाय नमः स्वाहा । ॐ -हीं ज्ञानोद्योताय नमः मानिविमलतमसिलेलकानपवित्रीभूतसवाभिषाष्टः । सवंगिणाईहरिचंदनसौगंधिदिग्घदिग्विष्ये हंसां-सधगलदुकूलांतरीयोत्तरीयः ॥ ॐ -हीं श्वेतवणें सर्वेषद्वहारिणी सर्वजनमनोरंजिनी परिधानो-किमुक्ताफललिलं अज्ञीयवीतमितियतं। रानत्रवाभिति मत्त्रां करोमि कलुपापहरणमाभरणं ॥१३॥ त्तरीयं। घारिणी हहं इंधं संसं तंतं पंपं परिघानोत्तरीयं घारयाभि स्वाहा। बस्नावरणं ॥ अतिनि-

चारित्राय नमः खाहा शेलरमंत्रः॥ घृत्वा शेखरपट्हारपद्कंगेवेयकालंबकं। केयूरांगद्मध्यकं-॥ ॐं न्हीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय नमः स्वाहाः । यज्ञोपवीतसंघारणं ॥ स्नातार् छिप्तसर्वांगो धृत् घौतांबरः शुभिः। दधे यज्ञोपवीतादीन् मुद्रांककणरोखरान्॥ १८॥ ॐ न्हीं सम्यग्दर्शनज्ञान-गरकटीस्तं च मुद्राप्त्रितं ॥ चंचत्क्रेडलकर्णपूरममलं पाणिष्ट्ये कंकणं । मंजीरं कटकं पड़े जिन-कलशस्थापनं ॥ ॐ न्हाँ न्हीं न्हें न्हों न्हां नमोऽहंते मगवते श्रीमते पन्नमहापद्मातिभिछन केश्सी युंडरीक महायुंडरीक गंगा सिंधु रोहिब्रोहितास्या हरिब्रिकांता सीता सीता सीतोवा नारी नर नमः स्वाहा । कलराजलग्राबिः ॥ अभ्यन्धे कलरारितोयप्रवाहेश्रंदनैरहं । अक्षतेः कुमुमैरनेद्रीप-कांता सुवर्णकूला रूपकूला रक्ता रक्तोवा क्षीरांमोत्निधिशुद्धजलं सुवर्णघटं प्रक्षालितपारिपारित-कास्याहित्हों मत्वा पीठमैतन्महीत्ते । स्थापयाभि जिनंद्रस्य मज्जनाय महत्तं ॥ १८ ॥ ॐ न्ही अधि क्ष्मं क्षेत्र शीपींटस्थापनं करोमि स्वाहा । शीपींटस्थापनं ॥ पादपींटक्रतस्वर्गपाद्मूल-घूषपालैशिप ॥ १७ ॥ ॐ -हीं नेताय संत्रीपर कलशाचैनं करोमि स्वाहा कलशाचेनं ॥ षांडु-मतेः श्रीगं घमुश्रंकितं ॥ पोडशाभरणं ॥ १५॥ श्वेतस्त्राद्यतान् पूर्णकुंभान् सदकभूपितान् संस्थाप्य कोणकेटेषु पुष्पाणि प्रक्षिपाम्यहं ॥१६॥ ॐ 'च्ही स्वस्तये कलंशं स्थापयाभि स्वाहा नवर्तनगंषपुष्पाक्षताभ्याचितमामोदकं पवित्रं कुर २ औं २ वं मं हं सं तं पं द्रां क्षें आसिआउसा

मधुना यक्षयक्षीसमेतां ॥ २५ ॥ प्रणमद्खिलामरेश्वरमणिमकुटतटांशुखितिचरणाब्जं ॥ श्रीकामं 🎁 जिनेशिनः । शैलेष्रकानपोठस्य पीठं प्रकाल्याम्यहं ॥ १९ ॥ ॐ न्हीं न्हीं न्हीं न्हीं न्हीं नहीं नहीं क्रीय दर्भान् पीठे पूत्रम्नोहरान् विधृताशेषसंतापान् द्रीप्तकाध्वननिभिते॥ २०॥ ॐ न्हीं इपीमथ-नाय नमः स्वाहा । पीठदमाः ॥ प्रक्षाच्य पाठिकां प्राचं तोयेगंधैः भृतंडुलेः । प्रसूनैश्रकाभिद्रिपेधिपै-नीनाफलैराप।।११॥ ॐ -हीं सम्यग्द्रशनज्ञानचारित्राय नमः स्वाहा। पीठार्चनं।। शीवणं विद्धे शुभैः त्राचैनं ॥ जिनराजप्रतिविवं सकलजगन्द्रव्यपुण्यपुजावलंबं । भक्तया स्पृशामि परया निर्भेषणम-तदकैः शिचाभः फलैः । देवदेवस्य पीटेऽस्मिन् सर्वलक्षणसंग्रते॥ २२॥ ॐ -हीं श्री श्रीकारलेखनं मगवत श्रामते पवित्रतरजलेन पठिप्रशालने करोमि स्वाह्या। पीठप्रशालमं ॥ क्षिपामि हरितान श्रैसगेहात्॥आनीयासिन् स्थवीयस्यतिविमल्तमे कृत्रिमां सानापीठे । सदावैः स्थाप्नाहैत्यतिकृति दीपे नंदीश्वराख्ये स्वयममृतभुजोऽकृत्रिमां स्नापयेथु-। भावे भावाहेतो वा भवभयमिद्या भाक्तिका करोमि साहा । श्रीकारलेखनं ॥ जलगंघाक्षतकुतुमैश्वरुषप्रजानवहैः जितकमीरिषु । बेललोकभूषणममलं ॥ रथ ॥ ॐ -हां धात्रे वषट् प्रातिमास्पृज्ञीनं करोमि स्वाहा। प्रतिमास्पर्शनं । जनपातमंचामि प्रबल्या भक्ता ॥ २३ ॥ ॐ -हां श्रीं श्रीयंत्राचेनं करोमि स्वाहा । श्रीनाथं श्रीवर्णे स्थापयामि जिनं ॥ २६ ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्हीं ऐ अर्ह जगतां

गक्षास्त्रनं करोमि स्वाहा । श्रीपादप्रक्षास्त्रनं ॥ करोमि परमां मुद्रां पंचानां परमेष्ठिनां । श्रोनिधे-शेव्यनाथस्य सन्निधौ त्रिजगहुरोः ॥ २८ ॥ ॐ न्हीं श्रीं हीं ऐ अहं अ सि आ उसा नमः पंच-सिनिधानं ॥ ॐ -हां -हां -हां -हाः नमोऽहिते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन श्रीपाद-गमनहे सागिणधाय स्वाहा ॥ अनंतज्ञानदृग्वीयेमुखरूपजगरपतेः । पाद्यं समचेयाम्याङ्गानिमेलैः पाद्-पंकजे॥ २९॥ ॐ नहीं अहीत इदं पाद्यं गणहीध्वं २ नमोऽहिच्याः स्वाहा ॥ कनत्कनकभंगाए-वं मंहं संतं पं यं यों हें सः स्वाहा । अध्येगायाचमनिक्रमाः ॥ मसान्नमूत्रोमयपिंडदापैराद्धः श्रीनण प्रतिमास्थापनं करामि खाहा । श्रीवणं प्रतिमास्थापनं ॥ श्रीपादपद्मपुगलं साछिलेजिनस्य । यक्षील्य त्रियंजलपूर्ततमोत्तमांने ॥ आह्वानमंबुकुसुमाक्षतचंदनायैः । संस्थापन च विद्येऽत्रच गुरुमुद्रायतरणं करोमि स्वाहा ॥ पंचग्रमुद्रायतरणं ॥ ॐ उसहाय दिन्वदेहाय सज्जोजादाय महापण्णाय अणंतचउड्डयाय परमसुहाय पश्डियाय णिष्मळाय समंभुवे अजरामरपद्पताय चउमु-हांय प्रमेडिणे आरहंते तिळीयणाहाय तिळीयपूजाय आहिदिन्यदेवाय देवपरिपूजाय परमपदांय नालाङ्गलित गारि भिः । जगात्रितयनाथस्य करोष्याचमनाक्रेयां ॥ ५० ॥ ॐ व्हाँ इत्री क्ष्तीं क्लेमिथितगंघपुष्पैः। त्वां वर्धमानैः सह पात्रसंस्थैदंभीभिकालैरवतारचेऽर्हन्॥ ३१॥ ॐ न्हीं दिराविधापेंडावतरणं करोमि स्वाहा॥ दशविधापेंडावतरणं॥ नीराजनविधिद्रव्येवेधंमानैः प्जापाठ॥ धारित । विद्यामि जिनेदाबतारं पापीपशांतये ॥ ३२ ॥ ॐ ऱ्हीं समस्तनीराजनद्रव्येनीराजनं हो ॐ नहीं थीं हुई ऐं अहं अत्र पृष्टि र संत्रीषट् स्वाहा। ॐ अत्र तिष्ठ र ठठ स्वाहा । ॐ ॥ॐ खाँ आनंतानंतर्गो एभे यो नदः पत्नं ॥ सामोदेः खच्छतायैषपहित्त्विहिनेश्रंदनैः खमित्र्यति ठीलाध्येंप्यतीविभित्वविभित्रमुभिष्यभैतिसह्यैः । भैवयभिव्यजांत्रमद्दमकेद्विकः कास्यत्मन न्त्रे भूनेनि । अर्थ हम्मिमको प्जये (वाऽ ध्वीमा ॥ ३४ ॥ ॐ व्ही अहं नमः परम्बाह्मणे जिन्हाह्यः ें। एनेरेशानमागेद्रचंद्रानाह्य दिस्परीन् ॥ ३५ ॥ ॐ ची की इंद्रोदिद्यादित्पातकहेवा अत्र आग्न-ी छत्र में मैंपेट् स्नाहा । ॐ जन तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ अत्र मम सान्निहिता भवता २ अत्र भम सिनिहितो अन २ नपट् स्वाह्म । आह्वानस्थापनसानिधिकरणं ॥ ॐ न्हीं परमिप्रिने कुमुनाक्षता भैः सुसंसृतैः पाणिपवित्रपात्रे । जिनेश्वराणामिह पादपीठे प्रकाशमाह्याननपूर्वमादौ ॥ ३३॥ िउमंगे अब दे नि गिगमि र महा ॥ शांतिषारां । पुरुषांजिलः ॥ इंद्रमाने यमं रक्षी बहुणं नवमारुतं । नमः अक्षतात् । ॐ न्ही सर्नेनुर्स्त्तरप्जितेष्यो नमः पुष्पं । ॐ न्हीं अनंतानंतम्ज्रज्नंतर्तत्तेष्यो करोसि स्वाहा । दुरितमस्माकमपनयत् भगवान् खाहा । नीराजनावतरणं ॥ करोसि भनया नमः जरुं निर्धासि व्यक्ति। ॐ "श्री प्रमासिके अद्भिन्यो नमः गंध । ॐ न्हीं अना विनिधने गो नमः च रं। ॐ व्ही अनंतानंतव्शंने पो नमः वृषं। ॐ व्ही अनंतानंत्वीये पो नमः धृषं।

|वर्ष्ट्र स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसानिधीकरणं ॥ हे- इंद्रादिद्यादिस्पालकऐना इदमध्ये पाद्यं जलं॥ | मं गं अक्षतान् पुष्पं चरं दीपं धूपं फलं बाले स्वास्तिकं यज्ञमागं यजागहे प्रतिष्धतां र रज्ञहा ॥ |म्याय,थे किपते पूजा॰ ॥ सांतिबारा ॥

#### । अथ अहंद्राचम् ।

शस्यत्रयातीतिनित्यस्ववोषाय । प्रातिहायोष्टकालंकुताजिनेदाय । भूतिहितसमवस्तिराजिताजिनोद्राय। निह्तधनवातिन्रोपः, संप्राप्तातिरायपंचकत्याणः । समयसातिसभानाथे, जिनेश्वरो द्वातु भे बोधं। वातिमनमरळिनवरनवातार्षेबाय । जातिजरारोगादिदोवगिरिशंबाय । कल्याणपं चक्रांचितवीतरागाय

निर्मल् . ]| तेनिमित्वस्तुण । णिक्तमुया । लोकत्रयाशेषवस्त् विज्ञाताय । नाकनायकन् भित्तााद्दकंजाताय । पर्यन् ॥ कित्रगुणयुषाय । नवनगामरसरसजनहत्कमलप्त्रयाय । नवलिधिक्षक्ष्यम्बार्मासाकायाय । त्रिष्टि ॥ समब्तरणादिवहिरंगविभवेशाय । विमल्गुजमाणीगणाविभातिपरभेशाय । द्रव्यगुणपर्यायम्भानिभा दूरूपाय । भव्यजनवंदितानंद्रिव्रिष्ट्, । वरगणयष्यभृतिम्निनिवहनाथाय । निरुषमानंत्रुष्ट्र, क्रमैमल,ोरुभनसम्याय । दोपाष्टद्शद्रपरमचित्स्वायाय । दिञ्यध्वनिप्रकटितात्मस्वरूपाय । स्वंज्यः सिंज नेद्धाचानीसीख्याच । भर्मामतीथंकरपुण्यपुंजाख्याच । चंद्राकेकोटिसाझमादेज्यदेहाय । इंब्स्य-समें एयनित्यभावाय । स्याद्वाद्विवावित्याभित्यासिनीनंदाय । विद्वज्जनानंदकंदलिकंदाय ।

ी पात्रमार्प देश विष्या । परमका एष्यरम्मित्र मिजीयाय । जंदारक जंद्वेष्त समयाय । बंद्र पार्मणाया । बंद्र पार्मणाया गरणभूताण । जातात्मनं नमः । पूतात्मनं नमः । शुद्धात्मनं नमः । बुद्धात्मनं नमः ॥

उँ जय जय जित्रामयौतक । जय जय निष्कलंक लोकविमा ॥ जय जय तीर्थकर जय । जय पाठे पड़िकनामधे-दिव में सुखं दवाः ॥ जय दुरितावेनाश नमस्ते । वरभेठ्यांभोजसूर्य नमस्ते ॥ स्मरद्पेहर नमस्ते । वस्तुणानितामणिषीर नमस्ते ॥ पूर्णस्वर्णागाह्रमस्तकलसन्माणिक्यभाभासिते । पीठे पद्धिकनामिषे धुममतिः सुश्रावकीयां सभां ॥ १ ॥ आहार्यप्रातिहार्यप्रकटितमहिमा नञ्यादेज्यादिभाषाभूष तिषे ॥ २ ॥ श्रीनामेयोऽजितः शंभवनामित्रिम्लाः सुवतानंतधमीश्रंद्रांकः शांतिकुथ् सुसुमतिसुथिधो गीचेंड्नाथः कलितवसुचयः संचितागण्यपुण्यः॥ भण्यः श्रद्धानपूजागुणमाणानवहस्यानक । देवंद्रेः शुभमान्तमियिराचिते संसारसंतापहा । देवः पात यसुभगे जन्माभिषेकोत्सवे।

श्रांनीरश्रीति हेवः नवानद्मातभङ्गुरवः श्रीपूर्यपादाद्यः । सष्मीहद्नंत्नीयविभवो भन्नकलेकश्रियः ॥ सिद्धांती-क्रातिग्रास्ग्रह-परमन्तमुरद्रः काष्ट्रपाकापुराद्रः॥ १। | विषण, बार्जनसनाचायवयाद्यः । सहसं कल्यंतु सन्यनिकर स्वःश्रीपदं श्रीपदं ॥ ५॥ चत्विशतिमंगलानि ॥ ३ ॥ स जयतु जिनचंद्रः सद्गणांबोधिचंद्रः । शीतले बामुपूज्यः ॥ मिक्टिः श्रेयान् सुपाश्चों जलदर्शचिवरो नंद्नः पार्श्वनेमी । तुंगभद्गे नरेंद्रः ॥ रामदमयसरेद्रआरचारित्रसांद्रः ।

### ॥ अथ विरुद्रावितः ॥

यात्राप्रतिष्ठादिसप्रक्षेत्रधनवितरणकशीलानां । तकेव्याकरणच्छंदोऽलंकारसाहित्यसंगीतकाव्यनाटका-श्रीदिष्ठिकोल्हापूरजिनकंचिपिनगोंडिचतुःसिहासिहासनाधिशस्त्रीकोल्हापुरविराजमानभद्रारकश्रीजिन-सेनतपरतेजोलालसानां श्रीकरवीरक्षेत्रशीवृषमदेवपद्कमलाराघकानां। श्रीमूलसंघपुण्यार्थं मंगलार्थ तुष्टिपुष्टचारोग्यार्थं भव्यजनक्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सावधाना भवंतु । पूर्वाचायेंभ्यो नमोऽस्तु अश्रांताक्षयज्ञांतमुक्तिरमणिः सामंतमुक्तामाणिः । श्रीमान् देवशिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः घभुः ॥१॥ भिघानशास्त्रसरोजरसास्वादनमदोत्कटमधुकरसमानानां । निजकुलकमलविकासनेकमार्तेडावताराणां आहाराभयभैषज्यशास्त्रदानद्तावधानानां । संडस्फ्टितजीर्णजिनचैत्यचैत्यालयोद्धारणैकधीराणां । संसारोरगद्रपेगारुडमणिमेन्यौघानितामाणिः श्रेयःपद्मविकासवासरमाणिः स्याद्वाद्रस्थामाणिः नमोऽस्तु नमोऽस्तु ॥

## ॥ अथ कलगोद्धारणम् ॥

तूर्यगीतस्तुतिध्वानवातैः सद्विरोद्मी । मया जिनाभिषकाय पूर्णकुंभोऽयमुद्धृतः ॥ १ ॥ ॐ न्हीं स्वस्तये कलशोद्धारणं करोमि स्वाहा । कलशोद्धारणं ॥

### ॥ अथ जलांमेषेकः।

वूजापाठ

ष्णोद्रेकहरेरजःप्रशमनैः प्राणीपमैः प्राणिनां । तोथैजॅनवचोमृतातिशायिभिः संस्नापयामो जिनं ॥२॥ ॐ न्हीं आ की एँ अहें वं मंहं संतं पं वं वं हं हं सं संतं तं पं पं झं झं हवीं हवीं क्वीं बां बां । शीतेश्वारघटाश्रितैरिवतथैः मंतापविच्छेदकैः। द्रावयः द्रावयः नमोऽहीते भगवते श्रीमृते पवित्रतरज्ञेन जिनमाभिषेचयामि स्वाहाः। जल्मापनम्। निर्मेलं सापयामीरां विशुद्धं महिशुद्धये ॥ १ ोमिन्नः सुरमैनिसगीविभलैः पुण्याशयाभ्याहतैः । जिनेद्रस्य वारिभिस्तापहारिभिः ।

# ॥ अय नाळिक्रादिर्साधिषेकः ॥

ध्पैः फलैरिप यजे जिनमंच्यामि ॥ अष्टिबिधाचैनम् ॥ ३ ॥

गितेजैलैक्चजैब्हुलैस्बंडैः । शाल्यक्षतैः मुखक्रैः कुमुमैहीन्निभैः ॥ दीपप्रदीपपटलै राचिरैनिन्नैः

मुहाभः प्रापानहैरंजसा ॥ शीतैः पूत्रैमैनोहरैः । स्नान-प्रषद्वसाझमेवररसेः संज्ञानसंप्राप्तये । सुखादैरम्लैरलं जिनविभं भन्याऽनवं स्नापये ॥ १ ॥ अन्पमाग्रध्यम्तरिक्ट-कियां कृतार्थस्य विद्ये विश्वद्शिनः॥ २॥ ॐ न्हीं नाळिकेररसेन, जिनमभिषेचयामि स्वाहा नाळिकेररसत्त्रपनं ॥ वनसुगंधसद्शतपुष्पकैभीनसिजातसुहव्यप्रदीपकैः ॐ -हीं नाळिकेराम्रकदलीदाक्षादिरसंसापनं ॥ नाळिकेरजले: स्वच्छे: इ पुड्रेश्वादिसमुज्ञवेश्र जिनपतेः पदपमयुगं यजे ॥ अष्टविधाचनम् ॥ ३ । स्निग्धैनीयना ळिकेरफलजैराम्नादिजातैस्तथा

## ॥ अथ आसर्सामिषकः॥

-हीं पवित्रतरचूतरसेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । चूतरससपनम् ॥ उद्कचंदनतंडुलपुष्पकेश्वह-सुपके: कनकच्छाये: सामोदैमोंदकाशिभे: । सहकाररसै: स्नानं कुमै: शमैंकसद्यन: ॥ १ ॥ - ॐ मुद्रीप्रमुप्पत्तलार्घकः। घनलमंगलमान्रवाकुलैजिनगृहे जिनन्।थमहं यजे॥ अष्टिघाचनम्॥ २॥

॥ अथ शक्राभिषेकः ॥ मुन्यंगनानामविक्यियमणोरिष्यार्थकपूररजोविलासेः । माधुर्यधुयैवरिक्सकेरीवैभेत्तया जिनस्य स्नपनं करोमि॥ १॥ ३०ँ -हीं पिनेत्रतरशकरोषेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा। शकराह्मपनं ॥ जलेन गंधेन सद्वतिश्र पुष्पेण शाल्यन्नचरुष्करेण । दीपेन धूपेन फलेन भक्या सुरासुराच्यं जिनमर्च-यामि॥ अष्टिविधार्चनम्॥ २॥

। अथ इक्षर्सामिषकः ॥ हेबानीकैरनेकैः स्तुतिशतमुखरैवीकिता याऽतिहृष्टेः । शक्षणोचैः प्रयुक्ता जिनचरणयुगे चारुचा-मीकरामा ॥ घारांभोजाक्षिताधुप्रचुरवररसश्यामला वो विभूत्यै । भूयात् कल्याणकाले सकलक-लिमलक्षालमेऽतीवद्दा ॥ १ ॥ प्राणिनां प्रीणनं कर्तुं द्वीरिधुरसैमुद्ा । सीवर्णकलशैः पूर्णेः नापयेऽहं निरंजनं ॥ २॥ ॐ -हीं पवित्रतरेक्षरसेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । इक्षरसत्तापनम् ॥ वातोदनेमंजुलगंघलेपैः । सत्तुलैः पुष्पवरैश्च हन्यैः ॥ दीपैश्च धूपै राचिरैः फलैवै । रंचामि

भक्त्या जिननाथमेनम् ॥ अष्टविधाचेनं ॥

॥ अथ घृतामिषेकः।

इडीभूतताडिह्रणप्रगुणया हेमाद्रिवत्स्नग्धया । चंचचंपकमालिकारुचिरया गोरोचनापिंगया ॥ हेमा-कनत्कनकसंजातपाछिकारिचिरत्विषा । प्राज्येनाज्येन निर्वाणराज्यार्थं सापयाम्यहं ॥ ॐ -हीं दिस्थलसूक्ष्मरेण्विलसद्दात् लिकालीलया । द्राधीयोघृतघारया जिन्पतेः स्नानं करोम्याद्रात् ॥ १ ।

वित्रतारघतेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । घृतस्रपनम् ॥ अंचामि सिलिलमलयजतेदुलपुष्पान्न-पिधूपफलिनिवहै: । नमद्मरमौलिमालालालितपद्कमल्युगलमहैतं ॥ अष्टिविधाचेनं ॥ ३ ॥

प्रोपिता ॥ वत्मैन्यस्य समीक्षितेति विनतदम्बीथिशंकाकृता । कुमैः शमैसमृद्धये मगवतः स्नानं ॥ अथ क्षीराभिष्कः ॥ माला तीर्थकृतः स्वयंवराविधो क्षिमाऽपवर्गिश्रिया । तस्येयं सुभगस्य हारलितिका प्रेम्णा

पयोघारया ॥ स्थूलकछोलदुग्घाब्घेबेलाफेनानुकारिणा । क्षिरपूरेण मारारेः प्रारमें स्वपनक्रियां ॥ २॥ ॐ हीं पवित्रतरक्षीरेण जिनमभिषेच्यामि स्वाहा । क्षीरक्षपनम् ॥ सछिछवनसारसदक प्रसंबह विदेषिषुष्र कलिवहैः। नमद्मर्मी लिमालालालितपद्कमल्युगलमहेतं॥ अष्टविधाचनिम्॥ १॥

लोकत्रयपतेः कीर्तिमूर्तिसाम्यादित्र स्वयं । संकन्यस्तन्धभावेन द्या मज्जनमारमे ॥ २ ॥ ॐ न्हाँ शुक्कध्यानमिदं समुद्धिमथवा तस्यैव भत्यैयोराशीभूत्मिंतस्वमावविशदं वाग्देवतायाः स्मितं ॥ आहो भेतसुपुष्पवृष्टिरियमित्याकारमातन्वता द्भैनं हिमसंडपांडुररचा संस्नापयामो जिनं ॥ १ ॥ पवित्रतरद्धा जिनमभिषेचयामि स्वाहा । दधिक्षपनम् ॥ सलिल्जमलयजसदककृत्तमसन्नाय प्रदीपधूपफलस्त्वकशांतिधाराब्यष्टमंगलद्रव्यैराराघयामि ॥ अष्टिविधाचेनम् ॥ अर्थ दध्यमिषेकः ॥

पिष्टेश्र कन्कनूणैंश गंधद्रव्यसमुद्धेः । जिनांगं संगताज्याद्धेः बेहपूतं 'करोम्यहं ॥ १ ॥ ॐ न्हीं पित्रवत्रकत्काणेन जिनांगोद्दतेनं करोमि स्वाहा । सुगंधकत्कचुणोद्दतिनम् ॥

सित्तसमवर्णेल्जांजज्ञणंत्रपूर्णे ॥ बहुलप्रिमलेषिहीरहारिद्र-बुणेंजिनपतिमहमुबैः संप्रासिचे रजोभिः॥ ॐ हीं पविनतरलाजादिचुणोंद्रतिनम्॥ । अय लाजादिच्योहतेनम् ॥ ॥ अथ नीराजनाबत्रणेम् ॥ सक्लक्तमलाजेमीहकाफुछजातैरिब

|वर्णानां प्रमुखेंद्रैंव्येजिनंद्रमवतारये । संसारसागरोत्तारं पूतं पूत्गुणालयं ॥ १ ॥ ॐ नहीं समस्त-

" नीराजनक्र्येद्रोरतमस्माकमपनयत् भगवान् स्वाहा । नीराजनावतरणं ॥

## ॥ अथ कषायोदकस्रपनम् ॥

लयामि॥ १॥ मंस्नापितस्य घृतदुग्धंद्यियनाहैः। सर्वाभिरौषधिभिरहेत उज्बलाभिः॥ उद्दति-आलिमोद्रत्शुद्धेः समलयजरसेः कालमेः पिष्टपिँडैः। प्रक्षादित्वक्कषायैजिनतनुमभितः केहमाक्षा-रहं। मजातमलिविध्कित्ये मज्जनं विद्धे विमोः॥ र ॥ ॐ हीं पवित्रतरकषायोद्केन जिनम-तस्य विद्धारयमिषेकमेवं । कालेयकुंकुमरसारकटचारुपूरैः॥ र ॥ क्षीरभूरहसंजातात्वक्षषायजाले-कंकोलै प्रिथणागिरत्विहनजराजातिषत्रैलेगंगैः श्रीखंडैलगिदेचूणैः प्रतनुभिरवधूलींदुयूलीयिमिश्रैः॥ भिषेचयामि स्वाहा । कषायोदकरनपनं ॥

# ॥ अथ चतुष्कोणकुंमोदकत्तपनं ॥

संपूर्णेः सक्दुद्धतैजेलधराकारैश्वत्रभिधंटै । रंभःपूरितदिग्मुखैराभिषवं कुर्मिस्रिलोक्तेपतेः ॥ १ ॥ ह्योद्दरीनकल्कचूर्णनिवहैः स्नेहापनोदं तनोः । वर्णात्यैविविधैः फलैश्र सिलिलैः कृत्वाऽवताए सियां। कोणस्थैरमिषिचामि चतुर्मिभुवनप्रभु ॥ २ ॐ न्हां पवित्रतरचतुष्कोणकुंभोदकेन जिनमभिषेचयामि स्वाहाः। चतुष्कोणकुंभोदकस्पनम्॥ संभूतेः क्मेरमोधरानिमेः शुभैः।

पुजापाठ

## ा अथ चंदनानुल्यनम्

वार विलेपनं तेंहशुक्रया परिहारशुक्रया । कपूरसंमिश्रितचंदनेन ॥ जिनेंद्रदेवमुरपुष्पन्निष्टिं

#### ॥ अथ पुष्पिद्धारणम् ॥ भक्तया ॥ चंदनानुलेपनम् ॥-१॥

॥ पुष्पैरनेकैरलिभिहतायैः गसंतिकाजातिशिरीषब्देबेधकब्दैरिप - चंपकाद्यैः

 अथ गंधोदकस्मिपन ॥
मिरम्याधिकगंधकु॰धमधुपश्रेणीसमाश्लिष्टया ॥ यजेऽहं ॥ पुष्पोद्धारणम् ॥ १ ॥

गंधोद्कैश्लेमझ्ंगसंगीतध्वानिबंधुरै: । आभिषिचामि सम्यक्तवरत्नाकर विमल प्रमो ॥ २ ॥ ॐ च्हा संगतगांगयासुनमहास्नोताोवेलासाश्रिया । सहंघोद्कधारया जिनपतेः स्नानं करोमि श्रिये ॥ कप्रोल्वणसांद्रचंदनरस्प्राचुर्यश्राभ्रतिषा

सद्यः

तेनाथाय शांतिकराय सर्वविष्ठप्रणाशनाय सर्वरागापमृत्युविनाशनाय सर्वपरकृतश्चद्रापद्रविना-पित्रेत्रत्राधो-स्वाहा । पुष्टिं कुर ह शनाय सर्वेक्षांमडामरिवनाशनाय ॐ न्हां न्हीं न्हें न्हीं न्हः अ सि आ उ सा दकेन जिनमिपेचयामि । मम सर्वशांति कुर कुर । तुष्टि कुर कुर ।

श्री क्कीं ऐ अह नमोऽहीते मगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेषद्रोषकल्मषाय दिन्यतेजोमूत्तेये नमः श्रीशां-

गंधादकरनपनम् ॥ स्नानानंतरमहैतः स्वयमपि स्नानांबुशेषादितो । वागेधाक्षतपुष्पदामचरुकेदीपैः॥

सुधासोपमैश्रंइद्रव्यादिमिश्रेः। बुधाः पूजयेऽहं सदा वीरनाथं । कलौ कल्मषक्रत्तकं पूज्यपादं ॐ हीं श्रीवीरवर्धमानतीर्थकराय नमः जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ सुरारम्यश्रीरबंडजातैः सुगंधैः। मुघूपै; फ्लैं:॥ कामोद्दामगजांकुशं जिनपतिं स्व•य्वन्यं संस्तोति यः। स स्यादाराशेचंद्रमक्षयसुख-आह्याम्यहम्हतं स्थापयामि जिनेश्वरं। सन्निधिकरणं कुत्रं पंचमुद्रान्तिनं महे॥ ॐ हीं श्री क्की ऐं अहं अत्र-एहिं र संबौषट् स्वाहा । आह्वाननं ॥ ॐ॰ अत्र तिष्ठ र ठठ स्वाहा । हिम्मोहध्यांताहतैः सत्प्रदीपैः ॥ बुघा॰ ॥ ॐ॰ ॥ द्वापं ॥ ६ ॥ लसद्भुपध्रम्नैः सुराघ्रपकीवै-। मैहा-र्मधलुब्धाळिवारावकर्षे: ॥ बुघाः ॥ ३०० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ महामंडकैमोंदकैः शालिमक्यैः ततैहें व्यपाकैः स्कुर्जाजनस्थैः ।। बुधाः ॥ ॐ ॥ नक् ॥ ५ ॥ ज्वलकिलालैधृतादिप्ररोहे-मित्रकारोः ॥ बुघाः ॥ ॐ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ जपाजातिमंदारकुंदादिपुष्पे ॥ र्गिरमौरम्यकार्मीरयुक्तैः ॥ बुघाः ॥ ॐ ॥ गंधं ॥ २ ॥ क्षताधन्नजैरक्षतैरक्षतीषे । ॐ अत्र मम साक्षिहितो भव २ वषट् स्वाहा । सन्निधीकरण ॥ खुगंगादिजैवीरिपुरैः प्रस्यातकीतिध्वजः॥ १॥ इत्यचनाफलम् ॥

| क्रदंश्य कर्मकाघाहतैः सत्प्रधूपैः ॥ बुधा० ॥ ॐ० ॥ धूपं ॥ ७ ॥ मनोनेत्रहायैः सुपकाम्रपूतैः

नेनेबस्सद्दीप-स्वेटासिंहचे ॥ अच्ये ॥ ९ ॥ ततो मोदें: सुनानाफलोवें: ॥ बुघा॰ ॥ ॐ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ पानीयगंघाक्षतपुष्पचाह- । भंगारनालिकोद्वांतां विनमहोक्शांतये मुघूपवगैः॥ फलैमीहाच्यैवरवधिमान-। मुत्तारयध्वं खलु जिनेंद्रपादांते वारिषारां निपातये ।

दंग्यपुष्पाजालः ॥ १० ॥

सन्मति-महावीर-जिनेंद्रं ॥ १ ॥ वीरमवोदाधिपारोत्तारं । मुक्तिश्रीवधुनगरविहारं ॥ पद्म० ॥ २ ॥ द्विद्यंदिश्कं तीर्थ-पवित्रं । जम्माभिषयणकुतानिमेलगात्रं ॥ पद्मरं ॥ ३ ॥ वर्षमाननामाख्यविशालं। मानप्रमाणलक्षण-दशताले ॥ पम॰ ॥ थ ॥ शत्रीवेमथनविकटसटवीरं । इष्टैश्वर्यघुरीक्रतदूरं ॥ पम॰ ॥ ५ ॥ कुंडलपुरि चंद्राकैकोटिसंकाशं केद्पोनिशरं चिरं । कनत्कांचनसद्वणं भजेऽहं वृषवधंनं ॥ १॥ जिनपं सरासिजवदनं । संजानिताखिलकमैकमथनं ॥ पद्मसरोवरमध्यगतेंद्रं । पावापुरि = अथ जयमाला

पुरोबातिकविध्वंसं ॥ पद्म॰॥७॥ ज्ञानदिवाकरलोकालोकं । निर्जितकमारातिविशोकं॥ पद्म॰॥८॥ पाल्ले संयमसुपालित । मोहमहानलमथनविनीतं ॥ पद्म॰ ॥ ९ ॥ घत्ता ॥ सर्वसाम्राज्यसंत्याज्यं सिद्धार्थभूपाल । स्तरपत्नीप्रियकारिणिबालं ॥ पद्म॰ ॥ ६ ॥ तत्कुलनांलेनींबेकाांशेतहसं कृत्या तं श्रीमहानयं ॥ खंडितं कभेवैरीणां लब्धश्रीसंगमं परं ॥ अध्येम् ॥ १० ॥

#### = अथ श्रुत्राच्या

संबौषट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ अत्र मम सिझिहिता भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधिकरणं ॥ श्रीहेमकुंभपरिपूरितदिंज्यतोयैः । संपूजयामि बरभज्य-संपूर ॐ दीपं ॥ ६ कालागस्त्रसरसौरमघूपधूमे: । संपूर ॥ ॐ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ नारंगानिन्न-सुखाय वाणीं ॥ ॐ॰ -हीं शद्वबम्हमुखोत्पन्नद्वाद्शांगश्रुतदेव्यै दिव्यजलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १॥ एहीह तिष्ठ बत वाणि मम प्रासिझचै॥१॥ ॐ-हीं शब्द्बम्हमुस्नोत्पन्नद्वाद्शांगश्रुतदेवि अत्र एहि २ श्रीमाजिनेंद्रलपनांबुरहात्मलाभमाह।त्स्यविश्वमहिते सुरसार्थसार्थे ॥ स्यात्कारलांछितपद्प्रमितत्विषांगे संपूर्ण। ॐ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ वासंतिकाबकुलमालातिचंपकाद्यैः । संपूर्ण। ॐ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ कदलीपनसाम्पकैः । संपूर्ं ॥ ॐ फलं ॥ ८ ॥ क्षीरोद्धिनहदिविजांगविशेषवधीः । संपूरं ॥ संसिष्ध्याद्वपरमान्नसिताज्यभक्ष्यैः । संपू ॥ अ० ॥ चहं ॥ ५ ॥ प्रालेषकालवर्गनभेलरत्नदीपैः। ॐ॰ ॥ वस्नांभरणं ॥ ९ ॥ केयूरहारमणिकुंडलशेष्नराचैः । संपू॰ ॥ ॐ॰ ॥ षोडशाभरणं ॥ १०॥ श्रीखंडसारवनसारमुक्कुमाथैः । संपू॰ ॐ ॥ गंघं ॥ र ॥ सौगंध्यबद्धकलमाक्षतपुण्यपुंजैः श्रीमिजिनेंद्रमुखपद्मविराजमानां । संपूर्ण ॥ ॐ० ॥ अध्ये ॥ ११ ॥ शांतिघारां । पुष्पांजािकः ॥

जापाठ

#### । अथ ग्रुरुवा।।

बब्चेन सुघासारसमात्विषा । श्रीम॰ ॥ ॐ॰ चर्ह ॥ दीपैः कर्पुरमाणिक्यवर्तिकाग्राविनिगंतैः।श्रीम॰॥∥ आह्वानस्थापनसन्निर्घोकरणम् ॥ हेमभुंगारनिर्वातहारया वारिधारया । श्रीमत्साधुसमूहस्य पादमभ्य-|| तस्यक्त्वमूळं सुमतिप्रकांडं । सुवृत्तवाखं विषुधालिसेव्यं ॥ अभीष्टदं सहुणग्राधिपुर्पं ॥ सुरेष्रकत्प-स्वाहा। ॐ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा। ॐ अत्र मम सन्निष्टिता भवत २ वपट् स्वाहा॥ अवतरत २ संत्रीषट अक्षतं॥ ३॥ पुष्पैश्रंपकपुत्तागमाञ्चिकाबकुलादिभिः। श्रीम० ३००॥ पुष्पं ॥ ४॥ मैनेद्येनान-ॐ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सीरम्यकुष्णमाघूमेधूपैरगरुसंभयैः । श्रीम० ॥ ॐ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ फलेनांरंगजंबारजंबारजंबारजंबार्वोहंद्यातांगतैः । श्रीम॰ ॥ ॐ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ यमनियमनियानिधीनामन्-चैयाम्यहं ॥ ॐ -हीं गणघरचरणेभ्यो जलं निवैपामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीखंडागरकपूरिमेश्रया गंघचचंया। श्रीम॰ ॥ ॐ॰ गंधं ॥ २ ॥ अक्षतेरक्षयानंतसंपत्संपादनक्षभैः । श्रीम॰ ॥ ॐ० ॥ यित्वा यतीना- । मपरिमितगुणानामिष्रिपद्मानि भक्त्या ॥ तद्दुसकलभन्यप्राणिकमोपशांत्ये शुचिम्परचयामी वारिभिः शांतिधारां॥ अध्यं ॥ शांतिधारां॥ पुष्पांजिः ॥ द्रममचेयेऽहं ॥ १ ॥ ॐ -हीं चतुरशीतिलक्षगुणगणधरचरणा अन्र

#### । अथ यक्षणुजा ।

तद्देयस्योपतीर्थन्यवहतिसमये नंद्यन् भन्यलोकान् । धमेद्रोहान् विर्ठिपन् जगति नुतिमितो यक्ष-देशैः समेतः॥ ॐ =हीं कों प्ररास्तवर्णसर्वेळक्षणसंपूर्णं स्वायुधवय्याचिन्हसपरिवार हे यक्ष अत्रा-यस्य श्रीपाद्मेवानमद्मरगणाः शंखभेरीमुगारिध्वानद्घंटानिनाद्ाद्हमहामिक्याऽऽगत्य संभूरिभक्या गच्छाणच्छ संवौषट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ अत्र मम सिन्निहितो भव : धर्मप्रमावप्रवणप्रवीणं धर्मानुरागेण यजामि यक्षं ॥ ॐ न्हीं क्रों प्र॰ हे यक्ष इदमध्ये इत्यादि । वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसान्निधीकरणं ॥ सन्मंगलैः पूर्णघटातपत्नैध्वंजोह्नसचामरद्पंणाद्यैः वस्याः ॥ शांतिधारां ॥

#### । अथ यथांष्ठा ।

जातं भवान्वर्थविभावतो वा हुँडावसिप्यतिदोपतो वा । मिथ्यामतं नाशायितुं समथी यक्षीं समा-अत्रागच्छागच्छ संबौषट् खाहा। ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ खाहा। ॐ अत्र मम सान्निहिता भव हुचे वृपातुरक्तां ॥ ॐ -हीं को प्रशस्तवर्णे सर्वेलक्षणसंपूर्णे स्वायुधाचिन्हसपरिवारे हे यक्षिणि र वषट् खाहा ॥ आह्वानस्थापनंसत्रिधीकरणं ॥ संगीतभंगार्घरःसरेण सन्मंगळेनापि मनोहरेण डुगीर्गस्ताननुशासमानां यजामि यक्षीं वृषपक्षपातां ॥ ॐ हों क्षें प्र॰ हे यक्षिण् इलाग्द्र ॥ यस्याथे ॥ शांतिषासं

### । अथ क्षेत्रपालपुता ।

त्नं ॥ आरोप्याध्येमनध्येमंत्रयजनैविद्योषाबिच्छत्तये । राकाबैराभिपूष्यते तरभीवे शक्षित्र-गलाधिपः ॥ १ ॥ ॐ -हीं को प्रशस्तवणै सर्वेलक्षणसंपूणै स्वायुधवाहनचिन्हसपविवार हे क्षेत्र-अस्मिन् जैनमहायहोत्सवविषाविद्रादिदित्रपालक—स्थित्यधं परितो दिशास्वभिमुखं निक्षित्यं दर्भा-पाल अत्रागच्छागच्छ संबौपट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अन्न मम सिन्निहितो संपूर्णतोया क्षेत्रपालाय दिसमन्वितेश्र ॥ रक्षत्सुचैत्यालयभूमियागं । श्रीक्षेतपालं परिपूजयामि ॥ ॐ -हीं कों भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसान्निधीकरणं ॥ सन्संगलाच्येंबेरभाजनस्थैः ।

### । अथ मंगलाती ।

अध्ये समपंयामि ॥ शांतिषारां ॥

मार्गिरेशकरकोदंडभंगकर । सार्रियमाम्राज्यसुखसार ते ॥ जय॰ ॥ र ॥ साकिसलयतातिवितत-मंद्गगिरींय्निमवरधीर ते ॥ जय॰ ॥ १ ॥ घोरतरसंसारवाराशिगततीर । नारीजनाकाररागहर ते ॥ बंदासजिनवृषमबंद्वंदितचरण । मंदारकुंद्रारीतकीतिघर ते ॥ इंद्रकरघूणिकोटिजितविशद्तन्।किरण जय मंगलं नित्यशुभमंगलं। जय विमल गुणनियल पुरदेव ते॥ जय मंगलं॥ पहन

कंके कित किन कट । सुखि शिनुतसुर कुसुमवर्षित ते ॥ अकलंक जनहद्यति मिरी बनुद् निनद् । सकल-

🕯 शिक्षासितचमरिकरघुत ते ॥ ३ ॥ चंडकेसरिविधृतपुंडरीकासनक । मंडितसुभामंडलभात ते ॥

खंडिताशनिषोपदिविजदुंद्राभिनाद् । पुंडरीकाबितयाजितचंड ते ॥ जय॰ ॥ ४ ॥ निरुपम निरातंक निःशेप निर्माय । निरशन निःशोप निर्मोह ते ॥ परमसुख परदेव परमेश परवीय निर्मलरूप वृषमेश ते॥ जय॰॥

। निरघ

# ॥ अथ सरस्वतांमंगलारती ॥

पद्मयाने सुरभिषमासने ॥ जय॰ ॥ ३ ॥ पावनचारत्रधरमीवज्ञमुनिजारणे । मावितसुभावनामाति-भूरिवरसारगुणमाणेभूपणे ॥ मारसूरेशकरशरवारिरोपणे | नारीजनाकारनीताधिपणे ॥ जय॰ ॥ २॥| पह्वव ॥ सुरनरोरगंमकुटाकिरणरंजितचरणे परमजिनमुखकमळसंभवति ते ॥ दुरितघनवन्निषयतह-रूपिणि ॥ भावजसुभामिनीरूपमददारिणि । भावसंदोहशुभभावजनि ॥ जय॰ ॥ ४ ॥ मंग-जय मंगलं भवतु शुभमंगलं । जय शीलविमंलतरललितांगि ते ॥ जय मंगलं भवतु शुभमंगलं ॥ निकरपरश्चानिमे ॥ वरसदागमसारस्यंदितनु ते ॥ जय॰ ॥ १ ॥ सारिनःसारमुत्रिचारपरभाषणे ॥ पन्नपांदे पद्मद्लविलसलोचने । पद्मनामे सुभगे पद्मपाणे ॥ पद्मगांधि पद्मद्लविलसद्ानने लांगिनि तुंगमंगलोत्तमशरणे । मंगलाकारयुतमंगलामरणे ॥ मंगलसुधासूत्तिरसपूरपूरणे । चिद्रानद्संग्घरणे ॥ जय० ॥ ५ ॥

जय मंगलं मबतु शुममंगलं । जिय योगिराज गणधरदेव ते ॥ जय मंगलं भवतु शुममंगलं ॥ मुनियारण । हिमराहेमयांतरससंदोह ते ॥ जय॰ ॥ १ ॥ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानघर ॥ शत-पह्नय ॥ अमलचतुराशीतिळक्षगुणगणधरण। विमलमूर्ते विरज निर्मोह ते ॥ अमरेंद्र नागेंद्रनुतचरण । अथ गणध्रमगला्ता॥

जय० ॥ पंचमहाचार पंचमहाबतघार । पंचेद्रियमथक सन्मुनिनाथ ते ॥ पंचसत्समितिपालनचतुर मन्युवंद्यपद्पसयुग ते ॥ श्रुतजलधिपार महावनधिसमगंभीर । जितकाम जितकोच जितराग ते॥ महाधीर । पंचमस्यानयोषिन्नाथ ते ॥ जय॰ ॥ ३ ॥ दध्युज्वलाक्षतमनोहरपुष्पदीपैः । पात्रापितीः

इति मंगलातिकात्रतरणम् ॥

मतिदिनं महतादरेण ॥ त्रैलोक्यमंगलसुखालय कामदाह । मालातिकां तव विभो अवतारयामि॥१॥

॥ अथ गातिमांकः॥

अथ जिनेंद्रमहापूजावंद्नास्त्यसमेतां श्रीमच्छांतिमार्कं कायोत्सगं करोम्यहं ॥ शांतिजिनं शादी-निर्मेलवक्तम् । शीलगुणवतसंयमपात्रम् ॥ अष्टशताचितलक्षणगात्रम् । नौमि जिनोत्तममंबुज-गैडशतीर्थकरं प्रणमामि ॥ २ ॥ दिन्यतरः सुरपुष्पसुनृष्टिर् । दुंद्यभिरासनयोजनघोषः ॥ आतप-नेत्रम् ॥ १ ॥ पंचममीप्सिचक्तथराणाम् । पुजितामिद्रनरेंद्रगणैश्र ॥ शांतिकरं गणशांतिमभीष्सुं ।

मुगुष्पवृष्टि । दिञ्यध्वनिश्वामरमासनं च ॥ भामंडलं दुंदुभिरातपत्रं । सर्प्रातिहायाणि जिने-णिचनाळमचेमि पूजेमि वंदामि णमंसामि। दुष्वस्वओ कत्मखओ बोहिळाहो सुगइगमणं समा-नारणनामस्युग्म । यस्य विराजितमंडलतेजः ॥ ३ ॥ तं जगद्धितशांतिजिनेष्रम् । शांतिकरं ससंजुत्ताणं । बत्तीसदेविदमणिमउलिमत्थयमहियाणं । बलदेववासुदेवचक्कहरिसिमुणिजयिअणगा-शिरमा गणमाभि ॥ सर्गणाय तु यच्छतु शांति । महामरेः पिटतं परमं च ॥ ४ ॥ अशोकबुक्षः जिनाः प्रवारवंशाजगत्प्रदीपा-। स्तिर्थकराः सतत्त्रगांतिकरा भवंतु ॥ ६ ॥ संपूजकानां प्रतिपाल-जिनंदः॥ ७॥ क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपालः। काले काले च सम्य-तरस आळोचेउं। पंचमहाकल्लाणसंप्रणाणं । अष्टमहापादिहेरसहियाणं । चोत्तीस अइ्सयिश्नेने-करोतु शांति भगवान् असणाम् ॥ ५ ॥ येऽभ्याचिता मकुरकुंडलहाररत्नै: । शकादिभिः सुरमणैः स्तुतपादपद्माः ॥ तेऽमी मगळमहापुरिसाणं। मातिये म्बर्गतु मघवा ज्याघयो यांतु नारां ॥ दुर्भिक्षं चोरमारी क्षणंसपि जगतां मास्मभूजीबलोके जैनें इं धर्मचकं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायि ॥ ८ ॥ प्रध्वस्तघातिकमीणः केवलज्ञानभासुराः । क्रवंतु जगतः शांति वृपमाद्या जिनेश्वराः ॥ ९ ॥ इच्छामि भंते संतिमत्तिकाञ्जोसको कञो कानों । यतींब्सामान्यतपोधनानाम् । देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः । रावगृहाणं । श्रुयिसयसहस्साणिळयाणं । उसहाायेचीरावसाणाण । हिमरणं जिणमुणसंपाति होउ मध्मं॥

### ॥ अथ मंगलाष्ट्रक्स ॥

ब्रादश कुर्वतु ये विष्णुप्रतिविष्णुलांगलघराः समोत्तरा विंशति- । सैकाल्ये प्रथितास्रिपष्टिपुरुषाः नामेयादिजिनाधिपास्त्रिभुवनस्याताश्वत्रियातिः । श्रीमंतो . भरतेश्वरप्रभृतयो ये चिक्रणो

तंभेद्रशैलोऽईताम् ॥ शेषाणामपि चोर्जयंताशिखरी नेमीश्वरस्याऽहेतो । निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवाः

कुर्वत ते मंगलम् ॥ २ ॥ देन्योऽष्टौ च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवताः । श्रीतीर्थकरमा-

तृकाश्र जनका यक्षाश्र यक्ष्यस्तथा ॥ द्वात्रिशात्त्रदशा प्रहास्तिथिसुरा दिक्कन्यकाश्राष्टधा

मालती चंपकानाम् । जिनचरणपुरस्तादंजिले प्रोक्षिपामः॥ १॥ ॐ न्हीं श्रीं क्कीं ऐं अहंन इदं

अथ पचागप्रणामः

कुसुद्कुरवकोद्यद्यातिताकेतकीनाम्

कमलंबकुलबालांकुष्ठकत्हारमुष्ठी- ।

॥ अथ पुष्पांजांलः

देकपाला दश चेत्यमी सुरगणाः कुर्वेतु ते मंगलम् ॥ ३ ॥

द्वनमह्बकाण

प्रवंदो । स्याद्वादामोघवाक्यं सकलसुखकरं

पंचमेदैः प्रविलसाते चतुर्भिशता

कल्याणैः

॥ तैरष्टप्रातिहायौँ विजगदाधिपतिर्थस्तमेनं

चातिशेपैः

प्रध्यस्ताशेषघातिप्रकटानिरवधिज्ञानद्दग्वीयं सौख्य:

पुष्पांजलियाचेनं गणह र नमोऽहंते स्वाहा।

मंगलम् ॥ १ ॥ कैलामो ब्यमस्य निबीतिमही वीरस्य पावापुरी । चंपा या वसुपूज्यसिजनपतेः

जिनेंहं॥ १॥ इति पंचांगप्रणामः।

पूजापाठ

गन्छर्जः जः जः ॥ ॐ हो । पंचांपचारांवाधना । पूजनं तु विसर्ननम् ॥ १ ॥ आह्वानं स्थापनं चैव । सन्निधीकरणं तथा ॥ पंचापचारावाधना । ॐ-हां हीं हें हैं। हां असिआउसा अहंपरमेष्ठिन् स्वस्थानं सान्निधीकरणं तथा।

रस्वतीदेवि स्वस्थानं गच्छ र जः ३॥ ॐ =हीं गणधरदेव स्वस्थानं गच्छ र जः ३॥ ॐ गच्छ २ सन्मागेप्रतिभासकं विबुधसंदोहामृतापादकम् ॥ श्रीपादं जिनचंद्रशांति-भूयस्तापहरस्य देव भवतो भूयात् पुनदंशंनम् ॥१॥ इति नित्याभि आं कों -हीं हे यक्ष स्वस्थानं गच्छ र जा रे ॥ ॐ आं कों -हीं हे यक्षि स्वस्थानं जा रे ॥ ॐ आं कों -हीं हे क्षेत्रपाल स्वस्थानं गच्छ र जा रे ॥ मोहध्वांतिविदारणं ारण सन्द्राक्मानेऽमिते **द्रासिट्राप्तिश्रयम्** 

स्वामीस गंघोदक देणेचा मंत्र.

जिरत्नमासाध्यमुच्यतं ॥ भूता भवंतो भव्याश्र प्रणम्य गुरुपाद्योः ॥ १ ॥ शावक व शावकी यांना गंधीदक हेणचा मंत्र. समस्त

पापनाञ्चनम् ॥ श्रीमा

॥ अथ ज्वालिनीपूजा॥

ाहायक्षीदेवि जर्छ गृहाण २ ॥ १ ॥ आलेपनं सुरभिचंदनबंधुरैश्र । कारमीरचंदमलयोज्दादि-जिनांगतां कोणगतां यजामि॥१॥ ॐ आं कों न्हीं ज्यालामालिमि महायक्षीदेवि अत्र एहि २ न्यगंधेः। श्रीज्वा॰ ॥ ॐ० ॥ गंधम् ॥ २ ॥ शाल्यक्षतैमैम्पाकुंकुमगंजितांतै - । दिन्यामयाति-प्राह्वानस्थापनस्तिघीकरणम् ॥ कपूरचंदनविमिश्रिततीर्थवारि- । घारा सुवर्णकनकाछुकनालमुक्ता ॥ गीज्यालिनीसचितवञ्रसुपंजराख्यं । सौमाग्यासाव्हजननं सुरमीकरोतु॥ ॐ आँ को ऱ्हीं ज्यालामालिनि वंद्रीऽबलां चक्रफलां च पाश- । वमीत्रश्र्लां झषपाणिहरतां ॥ श्रीङबालिनीं सार्धघतुःशतींचां मंबौषट् स्वाहा। ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठँ स्वाहा। ॐ अत्र मम सिन्निहिता भव ९ वपट् स्वाहा।

तमसहारिनिजप्रकाशै- ॥ नीराजनांगविहितैधनसारदीपैः ॥ श्रीज्वा॰ ॥ ॐे ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कलमाक्षतैय । सिस्नेंबरे: कनकपात्रभृतेहींबीभैः ॥ श्रीज्वा॰ ॥ ॐ० ॥ चरम् ॥ ५ ॥ अज्ञानसे-पुत्रागचंपकसुगंधिळंतांतमाल्यैः ॥ श्रीज्ञा॰ ॥ उ०ँ॰ ॥ पुष्पम् ॥ ४ ॥ केळासशैलधनलैः आमोदिताखिलदिशैर्धननीलवर्णैः । कालागरूजितसुगांधिद्शांगधूपैः ॥ अज्ञिषा ॥ॐ०॥धूपम् ॥७॥ कलमौक्कजालपर्भैः॥ श्रीज्वा॰॥ ॐ॰॥ अक्षतम् ॥ ३ ॥ मंदारकुंदकुवलोरपलपाटलैश्र संवासितंकमुकनागद्छैः फलैश्र ॥ श्रीऽवा॰ ॥ ॐ॰ पुड्सुकाड्युभभूरहसत्फलोषैः

आराधिताखिल्जलं जगतां प्रशांत्ये। धर्मार्थकामफलदं च ममेष्टिसिस्रैच॥ शांतिघारां ॥ श्रीतीर्थ-कृत्परममॅक्तिमुपाश्रितायाः पुष्पांजलिः कमसर्गरोहहयोविम्तः॥ श्रीज्यालिनीरचितवज्रस्पंजराख्यं | फलम् ॥ ८ ॥ वाभिस्तु गंघकलमाक्षतपुष्पजाति-। नैवेद्यदीपवरधूपफलोत्तमाध्यैः॥ श्रीज्वा॰। ॐ०॥ अध्येम्॥ ९॥ तुभ्यं मया रिचतमचेनपूजनं च । दत्तं गृहाण कनकाळुकनालमुत्तं

## । ज्वालिनास्तात्रम् ॥

त्रीभाग्यासिष्ठजननं सुरमीकरोतु ॥ पुष्पांजलिः ॥

गिमेंद्रैत्योरगेंद्रामरमकुटतटालीढपादारविंदे । मद्यन्मातंगकुंभस्थलदलनपदुश्रीमुगेंद्राधिरूढे ॥ ज्वाला-क्षें क्षों क्षें क्षः क्षि बीजैविहितद्शिद्शाबंधने रक्ष रक्ष ॥ ॥ हंकारारावघोरभुकृटिपुटहटद्रक्ति ड्योतिषां 'चक्रवालै- ॥ श्रंचचंदांशुमन्मंदलसमरजये पात् मां देवि नित्यं ॥ ३॥ ॐ =हीं कारो-नित्यं॥ १॥ ॐ -हां -हां -हें -हों -हः महा-छक्षणरुचिरांगांगदे देवि वं मं। हं सं तं पं बीजमंत्रेः कुतसकळजगत्सेमरक्षे विधाने॥ क्षां क्षां क्षें समस्ते क्षितितळमाहिते ज्यात्यिनिरोद्रमूते। मालाकराले राशघरधवले पद्मपत्रायताक्षि । ज्वालामालिन्यभीक्ष्णं प्रहासितवद्ने रक्ष मां देवि लेक्षणाधि- । ज्यालाविक्षेपलक्षक्षपितानिजावष्रोद्यक्षणक्षे ॥ भास्वत्कांचीकलापे मणिमकुटहट-मयुक् रररर र र वालिनीसंप्रयुक्त । नहीं क्षीं ब्लूं दां दीं सरेफं वियद्मलकलापंचकोद्मांसि

मनुपमं वन्हिदंञ्याः प्रतीतं । विद्वेपोब्चाटनस्तंभनजनवशकृत् पापरोगापनोदि ॥ प्रोत्सर्पञ्जंगमस्थावर-धरालंकतैस्तीक्ष्णवंधूः॥ भूतैः प्रेतैः पिशाचैः स्फुटघटितरुषापादितोग्रीपसगीद् । दूरीकृत्य स्वधान्ना लाहा मेंत्रं पठंतं त्रिजगदाभेतुते देवि मां रक्ष रक्ष ॥ ५ ॥ हं झं इतीं क्वीं सहंसः कुवलय-कलिते भूरमि भूतदात्रि ॥ इयीं इयं हाः पाक्षि हं'हं हर हर हरहूं पक्षिपः पक्षिकोपं ॥ यं झं रक्ष ॥ ६॥ हाहाकारोग्रनादैञ्वेलदनलशिखाकल्पद्मिधिहाजिह्नै- । भीमास्यैस्ताघनेत्रिधिपमिष्य-ग्लैं। ६मं ठं दिन्याजिह्मातिमातिकापितस्तांभीने दिन्यदेहे ॥ फट् फर्.सवापिरोगग्रहमरणभयोचाटने वोररूपे। आं कों क्षीं मंत्रपूते मद्गजगमने देवि मां पालय त्वं॥ ८ ॥ इत्थं मंत्राक्षरोत्थं स्तवन-विषमविषध्वंसिनं स्वायुरारो-। ग्यैश्वेयोपादि निसं स्मरति पठाति यः सोऽश्नृतेऽभीष्टासार्छं॥ ९॥ हूं हूं ॥ धूं धूं धूमांघकारिण्यिखिलिमिह जगन्मे विषेह्याशु वर्घं । बौपणमंत्रं सारंतं प्रतिभयमथने ज्वालिनी मामव त्वं ॥ ४ ॥ ॐ -हीं कों सर्ववश्यं कुर कुर सरसंकामाणे तिष्ठ तिष्ठ । हें हें हैं हं सः परं झं सर सर सर सं सः सुघाबीजमंतै-। माँ ज्वालामालिनि स्थावरचरमिवषसंहारिणि रक्ष रक्ष रक्ष प्रबलबलमहाभैरवारातिभीतेः॥ द्रां द्रां द्रं दावय दावय हन हन फट् फड् वपड् बध बध। घनकुचयुगले, देवि मां रक्ष रक्ष ॥ ७ ॥ आं अं औं शाकिनीनां समुपनतभयध्वंसिनी नीरजारये

इत्यं, पंडितलक्ष्मिसेनरचितं श्रीज्वालिनीदेविका- । स्तोत्रं शांतिकरं भयापहरणं सौभाग्यसं-

[स्वसी लील्या ॥ ११ ॥

# ॥ ज्वालमालिनीमंगलार्ता ॥

गजगैरियाहने झषपाराधारिणि । कुजनसंहारिणि भव्यजनीन ॥ बुजिनहरिजनिबिबमणिमकृटधा-पन्नन ॥ धनळांगि घनळमौक्तिकहारधारिाणे । घनळभासुरकुंडलभासिनि ॥ घनळचामरघरह्नी-पद्मनामे पद्मसौगंधिक ॥ पद्महस्ते पद्ममित्रसमकांतिके पद्मानने भासुरम्नातिके ॥ जय॰ ॥ २ ॥ जय मंगलं नित्यशुभमंगलं । जय जगज्जनिन ज्वालिनिवेवि ते ॥ जय मंगलं नित्यशुभमंगलं ॥ जनविराजिनि । प्रविराजसन्छामयक्षराणि ॥ जय॰ ॥ १॥ पद्मपादे पद्मदलसमिवलोचने ॥ अथ पद्मावतापूजा ॥ | िसिण । सुजन्पोपिण सुवांछितदायिनि ॥ जय॰ ॥ ३ ॥

"श्रीपार्श्वनाथजिननाथकरत्नचूडा । पाशांकुशामयफलांकितदोश्रतुष्टा ॥ पद्मारुणा त्रिनयना त्रिफणा-वतंसा । पमावती जयतु पद्मकुटाधिवासा ॥ १,॥ ॐ आं कों वीं प्रशस्तवणें सबैलक्षणसंपूणे स्वायुधवाहनचिन्हसपरिवारे हे पद्मावतीदेवि अत्र एहि २ संवीषट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ अन मम् सिक्षिहिता भव २ वषट् स्वाहा॥ आह्वानस्थापनसिन्नधीकरणं।

श्रीमत्पैबुज्जपद्रने 'प्रविलसाक्षिगुंडिकावाासिनो । वांछच्छ्रोजिनद्तरायवरदे मां पाहि पद्मावाति ॥||| मृंगारेण मनोहरेण विलसहंगादितीथॉदकैः। शीतैः स्वर्णाहमांबुपूर्णरचनैः श्रीखंडसंमिथितैः॥| ॐ आं ऋों ऱ्हीं पद्मावतीदावे जेलं गृहाण २ ॥ १॥ कारमीरागहराीतमानुकलितैः सर्वदनैवधुरै- । गैंघाब्यैभ्रमरौषरागरिचतैः श्रीखंडसंमिश्रितैः ॥ श्रीम॰ ॥ ॐ ॥ गंधं ॥ कुँद्दुप्रवरप्रचूर्णानिकरैः शाल्यक्षतैरक्षतै- । मुक्तेमुक्तिमुषांशुकांतिसद्दशैमजुष्करै: पुंजकै: ॥ श्रीम॰ ॥ ॐ॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ पुष्पैः सत्कुसुमैः प्रसूनरचितैः प्रौडीमनोहारिभि- । भूँगीमंगलगीतबंधुरतरेजीत्यादि-पुष्पैवेरे: ॥ श्रीम० ॥ ॐ० पुष्पं ॥ ४ ॥ नैवेद्यैवरपद्मरागरिचतश्रीहेमपात्रस्थिते- । नाँनाव्यंजं-नरंजनैः सितम्तैरित्यादिमक्ष्यैवरैः ॥ श्रीम॰ ॥ ॐ॰ ॥ चहं ॥ ५ ॥ कर्पूरोज्यत्यरत्नज्योतिनिकरैः श्रीद्रिपकै: संपदै- । मोहध्वांतिविनाशनैदिनक्रैरेवोज्बलैबेंधितै: ॥ श्रीम॰ ॥ ॐ ॥ द्रीपं ॥ ६ ॥ श्रीम॰ ॥ ॐ॰ ॥ घुपं ॥ ७ ॥ चोचैमांचकपित्यकैर्यरसेद्राक्षाफलैजीबरे-। नरिंगैर्वरदाडि-व्यमालावरे- । युक्तमिक्तिमादितंडुलच्यैः सिद्धार्थद्वांवरेः ॥ श्रीम॰ ॥ ॐ॰ अध्ये ॥ शांति-मादिकद्लीपूगाम्बद्जूरकैः॥ श्रीम॰॥ ॐ॰॥ फलं॥ ८॥ अध्येण क्रमवित्सिद्ध्वतरैः सह-भक्तया चागररालरागिविल्सद्घाणेन राजास्मितं । तातानेऽमल्सौरमेण विलसद्भपैद्शांगादिभिः।

धारां । पुष्पांजांकेः ॥

#### ॥ पद्मावतीस्तोत्रम्

वज्रातप्त्रं प्रगुणमणिगणं किकिणिक्वाणरम्यं ॥ भास्वहैंड्येदंडं मद्नविजायेनो बिभ्रती पार्भभर्तेः। त्तनत्रिविशवोद्दामहाकोमळीके । प्रोत्फुल्डपारिजात्दुमकुसममहामजंरीपुंजपादे ॥ दां द्रों क्षीं ब्लू ग्याघारूढे सहसम्बलदनलिशिखे लोलपाशांकुशाब्ये । आं कों नहीं मंत्ररूपे क्षाभितकालिमले रक्ष मां देवि पमे ॥ १॥ स्थित्वा पातालमूले स्वकबलकलिते लीललोलाकराले । विद्युद्दे प्रचंडे दिञ्यं हमां हमीं हमें हमः क्षणाद्रक्षत रियुनिहिते -हीं महामंत्रवच्ये ॥ आं भी भूं भी भः भुक्ति-चलमुले शासितोद्दामदैत्ये। झां झां झां झां झां सां स्तुतिशतमहिते रक्ष॰ ॥ ४ ॥ चंचत्कांचीकलापे समेते मुबनवशकि क्षोमिण क्राविण ते । आं ई ऊं औं आं कुर कुर किलेते रक्ष ।। ५ ॥ स्यादेषि पद्महरते कृतकरकमळे रक्षण ॥ ३.॥ भूगीकाळीकराळीपारिजनसहिते चंदि चामुंहि नित्ये । श्रीमहीवीणचक्रस्कुरितातिमिरकोद्घृष्टपादारविदे । सद्समैत्राणद्से प्रबलभुजबलोज्झंभणोरकातवक्ते। नीलांच्यालोत्पलांबांब्द्राखतदालेते. तज्ज्वलद्वाड्यामि- । ज्वालाज्वालास्फालिंगे स्फुर्द्ध्रिकिस्णेऽत्यु-गवत्राग्रहस्ते ॥ ॐ न्हां न्हां न्हां न्हां हर हर हकारमीमैकनादे । पद्मे पद्मासनस्थे कृत-जीस्तवाहे कुहरतिगमने रक्ष॰ ॥ र ॥ काँचित्कोदंडखांडे डमरुगाविदितकूरघोरोपसगे गहरणकालेते तद्मुजे तर्जयंती ॥ दैलेंदकूरदंष्ट्र खिळि खिळि खिळितैः स्पष्टभीमाद्रहासे

पूजापाठ

करकमले रक्ष॰ ॥ ६ ॥ कोपं वं झं इवीं हवीं है सः कुवलयकालिते वानलीलाप्रबंधे । दां हीं इः त्रिसंध्यं। लक्ष्मीसौभाग्यमानं दलितकलिमलं मंगलानां मुपूर्वं ॥ पूज्यं कल्याणमानं जनयति सां हीं हीं सिं सः मद्गजगमने रक्ष॰ ॥ ८॥ दिञ्यं स्तोत्रं नमस्ते पटुतरपटुना भितिपूर्व न्हीं न्हः पवित्रतरिशिशिरकरे पक्षिप्क्षीरघोरे ॥ प्रत्नव्यावज्रजातं प्रबल्बलमहाकालकूटं वर्ति संस्थारागारणानां त्रिद्शवरमहादेवि देवेंद्रवंद्ये ॥ चंचचंडांशुधाराप्रहरति कुटिते कुंतलो द्घृष्टगंडे हा हा हुंकारनादे, वरकरकमले रक्ष मां॰॥ ७॥ प्रातबीलाकरिशमस्फ्रारिततरमहासांब्रसिंदूरधूली-सततं पार्श्वनाथप्रसादात् । देवी पद्मासनस्थे कृतकरकमले रक्ष॰ ॥ ९

## ॥ पद्मावतीमंगलारति ॥

भूपणशोभिनि ॥ सरसमृदुमधुरतरगंभीरवरवाणि। वरकमलमृदुलसमभृदुलपादपाणे॥ जय॰ ॥ २ ॥ थिष्ठिते ॥ फाणिफणाटोपावतंसलसिते॥ जय॰॥ १॥ वरद्फलपाशांकुशकरविराजिमि। वरिदेव्यवसन-पछ्टन ॥ मणिमकुटरत्नकुंडलहारराजिते । मणिखिचतकेयूरकरभूषिते ॥ मणिहेमिनिमितसुविष्टरा-जय मंगले जयतु शुभमंगले । जय नागपितयुवति पद्मांबिके ॥ जय मंगलं जयतु शुभमंगलं ॥ मत्तगजगामिनि वृत्तकुचमंडने । चित्तजस्त्रीविजयरूपघरणे ॥ धत्तजिनशासने भक्तजनरक्षिणि सत्तमे भयहरणे वरदायिनि ॥ जय॰ ॥ ३ ॥

## = SAMPLONION =

पछ्च ॥ धृतरत्नमयमकुटरत्नकुंडलहार । धृतश्कवङ्गकरवालकर ते ॥ जितसुमनशररूप् नाग-जय मंगलं सदा शुममंगलं। जय क्षेत्रपाल सद्घणशील ते ॥ जय मंगलं सदा शुममंगलं॥

संभववर्ण । जितचंडकरतेज वरधीर ते ॥ जय॰ ॥ १ ॥ गजविरिपोतसमसारमेयारूढ । मुजिकरी-व्यंतरामरबंद्य कृतसज्जनामोद् । भूतपैशाचभयदूरकर ते ॥ चितार्थद्वायकम्मुचितामणिरत्न । सतत-.गादेभूपणभूप ते ॥ ॥ राजेंद्रचंद्रपूजितचरणकमलयुग । हिजसूत्रघर हितकरभाष ते ॥ जय॰ ॥२॥ जनगहरक्षणकार ते ॥ जय॰ ॥ ३ ॥

## = अथ अल्लिक्युजा =

विांगुसतंडुले-। राह्वानादिविधि करोमि महसा भक्याऽय भन्यात्मना ॥ २ ॥ श्रीमूलसंघािध मुचारुचंद्रान् । आचार्यवयनि गुणरत्नयुक्तान् ॥ भक्याऽऽह्यास्यत्र सुवर्णपीते । संस्थापयामीह् तिरिशंचान्॥ ३॥ ॐ -हीं हे आचार्यवर्ष अत्र एहि २ संवीषट् स्वाहा । ॐ -हीं हे आचार्यवर्ष अत्र एहि २ संवीषट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ मुखाादीभे-। राचार्यस्य महात्मनो गुणनिषः श्रीमूलमंषिशनः ॥ सुप्रक्षाल्य शुभैभेहत्वसाहितै-मिश्यावादिगजेंद्रासिंहसद्शाः सेनान्वये संति ये। तेषां श्रीचरणाब्जपूजनविधौ ख्यातोत्सवं प्रास्मे ॥ १ ॥ ॐ -हीं श्रीग्रुरुचरणाय पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ श्रीपादाब्जयुगं सुतिर्थसालेलेः शतिश्च थीमक्रन्यनिकायपमनिकरबोधाकेसन्मंडलाः । श्रीस्याद्वाद्सुकोविदाः सुमनस्थारित्रमालांकिताः।

शिल्पधूपैः ॥ सेनांत ॥ ॐ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ जंबीरजंबूपनसाम्रपूगसुमातुलुंगैबंरनाळिकेरेः ॥ सेनांत ॥ ॐ ॥ फलं ॥ ८ ॥ बागधसनंडुलपुष्पमक्षेवैदीपैश्र धूपैबंरनाळिकेरेः ॥ सबज्ञभा-गादिमहार्घपुरेराचार्यपादी सममर्चयामि ॥ अर्घ्यं ॥ ९ ॥ गंगादितिथिरेंद्रववारिघारां सुवर्णभ्रं-मित्रेश्र सुचानवर्णेः । सुवर्णपात्रापितिदिन्यगंधैः ॥ सेनांत० ॥ ॐ० ॥ गंघं ॥ २ ॥ जुधिः सद्धे-ठ ठ स्वाहा । ॐ अन मम सन्निहितौ भवं २ वपंट् स्वाहां ॥ आज्ञानस्थापनसान्निषकिरणं ॥ गंगानदीतीर्थसुपुण्यतोयेः कर्षूरकाइमीरसुगंधयुक्तेः । सेनांतजिनपूर्वससंतभद्रशवीरसेनांधियुगं र्वरदीर्घकेश्र, सामोद्शालीयसुतंडुलेश्र ॥ सेनांत॰ ॐ॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ सन्मक्षिकाचंपकजाति-कुंदेः सत्केतकीपस्रलवंगयुक्तैः ॥ सेनांत॰ ॥ ३०ँ० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ हरयंगवीनाज्यविचित्रभक्षेत्रे-| बीष्पायमाणेश्र सुपायसैत्र ॥ सेनांत॰ ॥ ॐ॰ ॥ चरं ॥ ५ ॥ डिंडीरापेंडोज्वलभासमानैरामो-गारसुनालकोद्वां । श्रीजैनसस्यालिफलाभिवृद्धये श्रीशांतिषारां प्रकरोमि शांत्ये॥ शांतिषारां ॥१०॥ यजेऽहं ॥ ॐ -हीं ७ शीजिनसेनभट्टारकबरेण्याय जालं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ काइभीए-दकपूरस्रत्नदीपैः ॥ सेनांत॰ ॥ ॐ॰ ॥ दीपं॥-६ ॥ निश्वासितास्वाससुत्रासधूपैः कर्कोरकालागुरु-श्रीमत्सेनगणाधिचंद्मुनयः सामंतभद्रादय- । स्तेषां पाद्सुपूजितो हि जगतां घान्येधंनैः सूरिभिः । ! जिनसेन-या , खळाँ, पंचमळोकार्ती-लक्ष्मांमेन असे , क्षणार्थ.

तसेच इतर जितके जिनमतानुयायी ( जैनवर्मास

|अगुसम्पन पालगापे ) आहेत, त्यानीं आपापरया गुरूचे नाव घेणे.

कुंडेंद्रियरमालतींद्रुबकुलसत्केतकिसत्मलै । बीसंतीबरचंपकैश्च रचितं पुष्पोपहारं भजेत् ॥ ११॥ गणेऽधीशिनः ॥ तेभ्यः श्रीवृषमादिसेनगाणिनां विज्ञेय भूतिश्रियं । स्यातश्रीजिनसेनवर्यगाणिनां पुष्पांजितः ॥ श्रीकोह्वापुरमंडलस्थितिग्णासिंहासनाघीश्वरा । विद्यावेदसुतकेशास्त्रनिपुणाः पुष्पोपहारं भजेत् ॥ पुष्पांजितः ॥ १२ ॥

## ॥ महारकमंगलारती ॥

विकटखलवादिभूघरमिदुर ते॥ जय॰॥ ३॥ त्रंसस्थावरजीवरक्षणाविचकक्षणक। रसिकजनप्री-पछ्च ॥ दिष्ठिकोल्हापूरजिनकंचिपिनगोंडि-। सष्टक्ष्मार्सिहासनाधीश ते ॥ उष्ठसस्र्मिलसंघपुष्कर-गच्छ । फुछशराबेजय परयोगीश ते ॥ जय॰ ॥ १ ॥ तर्केच्याकरणादिसकलशास्त्राधीत । कर्क-शक्षपणवाग्जालघर ते ॥ अर्कस्तंभनसकलमंत्रतंत्रज्ञवर । कर्कशाविरागताघरधीर ते ॥ जय॰ ॥२॥ तिकर मुनिराज ते ॥ असमगंभीर महामंदराचलधैयं । त्यसद्घाटकापे-छ गुरुराज ते ॥ जय॰ ॥ ॥ त्रैकाल्यजपतपानुष्ठानचरणपर । सकलसज्जनसदुपद्शपर ते ॥ अकलंकचारेतजनहल्कुमुद्शीतकर जय मंगलं भवतु शुभमंगलं। जय शीलगुणधीर ® जिनसेन ते॥ जय मंगलं भवतु शुभमंगलं रत्नमणिहेमादिरचिताशिषिकारूढ । रत्नत्वयाठंकुतरूप ते ॥ नूत्नमौत्तिकजालळसितछत्रच्छाय प्रत्ममहामंत्रसंजिपितजप ते॥ जय०॥ ५॥

\*.जिनसेन-यास्यटी-मासेन-झणेजे ( स्रमाप्नेन ) स्पाले

पुजापाठ

## ॥ ॐ नमः सिद्धेम्यः ॥

ब्रह्मादिदेवनुतपादसरोजयुग्मं । भक्त्या प्रणम्य जिन्राजमहं समासाद्वस्ये जिनेद्रसवनं तनुधी-अधिवासनम् ॥ जिनान् नमस्कृत्य जिनप्रातिष्ठाशास्त्रोपदेशाद्यवहारद्ध्या । श्रीमूलमंघे विधिवत्य-बुद्धान् भन्यान् प्रवक्ष्ये जिनयज्ञकल्पं ॥ १ ॥ ॐ न्हीं विधियज्ञप्रतिज्ञापनाय जिनप्रतिमोपरि पुष्पांजिं किपेत् ॥ (या मंत्राने जिनप्रतिमेवर पुष्पांजिल करणें ) श्रीवीतरागम्मृतेशमनंतबोधं समेतः॥ १॥ रागादिदोषरहितं सुरराजवंदं नत्वा जिनेशमिलेळामळयोगिसेव्यं । पृष्पंजिले श्रीवीतरागाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीमदाशाधरक्रतपूजांगम् ॥ अथ जिनमखे वरमुक्षिपामि श्रीमूळसंघवरभव्यजगत्रशांत्यै ॥ ३॥ इति प्रस्तावनाय पुष्पांजािकः ॥

सेवा सणतात. 🛰 दिक्पाटाव्हाहनादि गयोदकामिपेकपर्यंत विधि करणे, याळा स्वपनसेवा हाणतात. 🐧 देव गुरुशाह्यादि 🎚 १ अधिवास्पैव कर्तन्तः युजन परमेष्ठिनां । क्षपन षा ततः , यूत्रैकमिस्यादधिबासन ॥ १ ॥ २ दोन्हाँ हातानीं ओजळ करून फुळे टाकणें, याळा पुष्पांजाले ह्यणतात. ३ प्रस्नावना, पुराकमें, स्थापन, सिन्धापन, स्रप्न आणि पूजन अशी ६ प्रकारची जिनसेवा आहे. १ ॐकार शब्दोबारपूर्वेक पुष्पाजाले करणे, याळा प्रस्तावनसेवा ह्यणतात. स्यापनपर्यंत विधि कारणे, याठा स्थापनसेग ब्रणतात. 🛾 ८ आहाहनादि अष्टीयधार्चेनापर्यंत विधि करणे, याठा सन्तिधापन-पीठपत्राराधनादि मोठमोठे विभान कार्णे याछाही प्रजनसेवा असे रे पचकुमारादि पेडिशामरणप्यैत विधि कर्णे, याछा पुराकमें सेवा ह्यणतात. ३ कछशस्थापनादि श्रीजिनप्रतिमा-यक्षयक्षीपर्यंत प्रजाविधि कर्णे, याछा प्रजनसेवा क्षणतात. याप्रमाणे जिनसेवा ६ प्रकारची आहे. त्मरछ आहे.

पुजापाठ

भगवानहैन्मंगलं भगवान् जिनः । मंगलं प्रथमाचायों मंगलं वृषभेश्वरः ॥ ४ ॥ मंगलं॥ लोकेषूत्तमं शरणं जिनं । नत्वायमहेतः पूजात्रमः स्याद्विधिपूर्वेकं ॥५॥ विज्ञानं विमलं यस्य देंनें इनंदास-। लोकोत्तमाय श्ररणाय विने-इस्तप्रक्षालनं ॥ (या मंत्राने आपल्या दोन्ही हातास पाणी लावून घेणें ) अपवितः पवित्रो वा विशोध्य हस्तावीयोपथस्य परिशु सिविधि विघाय । सहस्रमंजरगतकृतसिस्भन्तया देवं हैं हः असि आ उसा मम् सर्वोगशुष्टिं करोमि स्वाहा। सर्वोगशोधनम् ॥ (या मत्राने सावय सावय में में की की ब्लू ब्लू दो दो दी दी दावय दावय हे से स्वी हवीं ह सकलीकरणं करोमि ॥ ८ ॥ ॐ न्हीं अमुजर मुजर भव भव हरतशु हिं करोभि स्वाहा ॐ अमृते अमृतोन्ह्य जिनेंद्राय सुरेंद्राभ्याचितांघये॥ ६॥ ॐ जय जय कार्यवचनाशयशुद्धितोऽहं। स्वगीपवगीफलदाय नम्स्करोमि॥ गुस्थितो दुस्थितोऽपि वा । ध्यायेत्पंचनमस्कारं सर्वपापैः-प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ अपन्नित्रः तर्वावस्थांगतोऽपि वा । यः स्मरेत्परमात्मानं स बाह्याभ्यंतरे शुन्तिः ॥ १० ॥ ॐ नमोऽस्तु नमोऽस्तु ॥ ॐ णमो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइरियांणं । । माणं । णमो ह्योए सन्यसाहुणं ॥ श्रीमांजिनेंड्कथिताय सुमंगलाय । शिपून घेण ) दोन्ही हातांनी अंगावर पाणी विश्वगोचरं। नमस्तरमे । गजंतोः ॥ धर्माय आपल्या समच्ये ।

सः स्वाहा । इत्यमृतस्तानमंत्रः । (या मंत्राने आपत्या दोन्ही हातांच्या अंगठ्याजवळ असळेल्या | तजैनी बोटांनी डोक्यांवर पाणी घेणें. ) अणुवतपंचकं गुणवतत्रयं शिक्षाव्रतचतुष्टयं अहंितिष्टा-चायोपाध्यायसर्वसाधून् साक्षी कृत्य । सम्यक्वपूर्वकं सुव्रतं हहतारं समारूढं मे भवतु मे मवतु (या मंत्रानें अणुत्रतादि 🕸 १२ वर्ते स्वीकारणें ) अद्याभवत्सफलता नयनद्वयस्य देव त्वदीय-चरणांबुजबीक्षणेन । अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारबारिष्यरं चुलकप्रमाणं ॥ ११ ॥ अब मे क्षालितं गात्रं नेत्रे च विमले कृते। स्नातोऽहं धर्मतीयेंपु जिनेंद्र तव द्रशनात् ॥ १२ ॥ णमोकारो सन्वपापप्पणासणो। मंगळाणं तु सन्बोसि पढमं होइ मंगळं॥ १८ ॥ ॐ चत्तारिमंगळं अपराजितमंत्रोऽयं सवीविन्नाथनाः । मंगलेषु चंसवेषु प्रथमं भवति मंगलं ॥ १३ ॥ एस पंच अरहता मंगळं। सिखा मंगळ। साह मंगळं। केवळिपंणंतो घम्मो मंगळं॥ चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा । सिद्धा लोगुत्तमा । साहू लोगुत्तमा । केवाळिपण्णंतो घरमो लोगुत्तमा ।

\* हिंसा, असस, चोर्स, काम आणि परिप्रह ह्या ९ पातकाचा त्याग कर्णे, याळा अणुत्रत ह्यणतात । दिग्वत शिक्षात्रते होता । अशी अणुत्रते ५ गुणत्रते ३ शिक्षात्रते ४ मिळून त्रते १२ । या त्रतांची विशेष माहिती . रत्नकरड अनर्गंतड आणि मोगोपमोगपरिमाण ही ३ गुणत्रते होत । देशावकाशिक सामायिक प्रोपयोपवास आणि बैयाबुत्य हाँ ४ श्रावकाचारात पहा ॥

वृजापाठ

सद्दीजं सर्वतः प्रणिद्ध्महे ॥ आकृष्टिं सुरसंपदां विद्धती मुक्तिश्रियो वश्यतामुच्चाटं विपदां चतु-गीते भुवां विद्वषमात्मैनसां । स्तंभं दुर्गमनं प्रति प्रयततो मोहस्य संमोहनं पायात्पंचनमिक्र्याक्षर-जुहोमि ॥ २० ॥ द्रव्यस्य शुाह्ममधिगम्य यथानुरूषां ॥ भावस्य शुह्समधिकामधिगातुकामः ॥ श्रीमाज्जिनेंद्रममिवंद्य जगन्नयेशं स्याद्वादनायकमनंतचतुष्टयाहैं। श्रीमूलंसंघमुद्दशां मुक्रतैकहेतुजें-नेंद्रयज्ञीबिधेष मयाऽभ्यधायि ॥ १७ ॥ स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिनपुंगवाय। स्वस्ति स्वभावमहिमो-वस्तून्यनल्पमाहिमान्यहमेक एव ॥ अस्मिन् ज्वल्बिमलेकेवलबोघवन्हों,॥ पुण्योद्याग्रमाहिमैकमना स्वास्ति ज्वलद्विमलबोधसुधाष्ठवाय। स्वस्ति-स्वभावप्रभावविभासकाय॥ स्वस्ति त्रिलोकविद्तिोज्वल-| चनारि सरणं पन्त्रज्ञामि । अरहंते सरंणं पन्त्रज्ञामि । सिन्ने सरणं पन्त्रज्ञामि । साह्न सरणं द्यमुस्थिताय ॥ स्वस्ति प्रकाशमाहिमोजितादिग्मुखाय । स्वस्ति प्रसन्नललिताद्भतन्नेभवाय ॥ १८॥ हात जोडून जिन्यतिमेस नमस्कार करणें ) अहीमित्यक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेष्ठिनां । सिद्धच्कस्य मयी साऽऽराधना देवता ॥ १६ ॥ इत्याशीवदिः ॥ (येथें हातांत थोडे तांदूळ घेऊन टाकणें ) चिन्मयाय । स्वस्ति त्रिकालसकलायतिविश्यताय ॥ १९ ॥ अहंन् पुराणपुरुषोत्तम पावनानि । पन्यज्ञामि । केविकिपण्णंते धम्मे सरणं पन्यज्जामि ॥ ॐ नमोऽहीते स्वाहा ॥ (येथे

आलंबनानि विविधान्यवलंब्य वर्लान् । भुतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञं ॥ २१ ॥ ॐ नि

विधियस्त्रातिसापनाय जिनगतिमापीर पुष्पांजालि क्षिपेत् ॥ चिद्रंप विश्वरूपं व्यतिकांलेतमनाय-तमानंदसांद्रं ॥ यसामैस्तैर्विवृत्तैव्यहरद्धिपतेदुः, खसौल्याभिमानैः ॥ कमें द्रिकात्तदात्मप्रत्यघमल-मिदोस्त्रिमनिजः । प्रत्यासीद्त्परौजः स्फुरदिह परमब्रह्मयज्ञाहमहै ॥ २२॥ ॐ -हीं नमः दिष्ठांतेनोटंकितस्थापनस्य । स्वाहानिविष्टे वषट्कारजामे सानिध्यस्य प्रारमे बेष्धघेषि ॥ २३ ॥ परमब्हाणे विधियज्ञप्रतिज्ञापनाय प्रतिमोषिर कुष्पांजाँँ क्षिपेत्॥ स्वामिन् संबौषट्कृताब्राहनस्य मल्यरहललिततंडुलपुष्पैरधिवासनं जिनेंद्रस्य । संबौषट् ठठ वषाडिति पह्यवमंत्रीस्निकरणैः कुर्वे ॥२४॥ १ जळ, गींम, अक्षत, पुष्प, चेर, दीप, धूर व पळ अशी भाठ प्रकारची मुख्य जिनधूना माहे। यांत अध्ये मु गर्गेगात्राने करणें । दीपपुजा दीपपात्राने करणें । धूपपुजा धूपरात्राने करणें । फछपुजा हाताने किया पात्रोन करणे । शितिधारा व पुष्पांजाले ह्या -३ धूजा मिळिबिल्या क्षणजे हो व जिनधूजा ११ प्रकारची होते । आतां जलघूजा क्षारीने घुजा हातानेच करणे ॥ १ आहाहन, स्यापन, सीन्नियीकरण, विनय व नमस्कार अशा ९ मुद्रा आहेत । दोन्ही हाताच्या मुटा सणतात । कमलान्या कळीप्रमाणें हात जोड्रन धरणे, याला त्रिनयमुद्रा सणतात । दोन्ही हातीचे तळघटे . एकमेकांस किंग इतर पात्रोंने पाण्याची घार सीद्वन करणें । गंघ अक्षत पुण्प ह्या ३ घुजा हातांने किंग पात्रोंने करणें । चरुषुजा अर्ध्यज्ञा पात्रानेच करणे । शातिषाराष्ण्या शारीने किंग इतर पात्राने पाण्याची धार सोइन करणे । य ससेच पुष्पाजा ह-उन्दर करून धरणे, पाटा रंथापनमुद्रा क्षणतात । अगठे वर करून घरळेल्या दोन्ही मुठी जुळबून घरणे, याळा सिनधीकरण-किरमठीजवळ असठेल्या अनामिक बोटावर अगठे ठेवून ओझळ करून घरणे, याला आह्वानमुद्रा हाणतात । तीच मुद्रा

सन्मतिः । पंचा-योत्रतकतनः कनकरमात्मतिब्रायिनीमाणिक्याभरणामिराजितपद्प्रोत्फुष्ठपंकेरहः॥ २५॥ आह्न-यात्यहमहतं स्थापयामि जिनेश्वरं। सानिधीकरणं कुर्वे पंनेमुद्रान्वितं महे॥ २६॥ ॐ -हीं अहे-त्परमेष्टिन् अत्र एहि एहि मंत्रौषट् स्वाहा आह्वानं । ॐ ऱ्हीं अहंत्परमेष्टिन् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा स्थापनं । ॐ ऱ्हीं अहंत्परमेष्टिन् अत मम सनिहितो भव भव वषट् स्वाहा सन्निधीकरणं ॥ मिक्डपुराधिनाथविलमासिस्थिभूब्छभप्रमाद्रापियकारिणीप्रियसुतः संप्राच्यते । ॥ अथ आह्वाहनादिष्रःसरपूजा क्यात्॥

श्रिकम् ॥ युगंगादिजेनिरिपूरेः पानेनैः सुधासूपमैश्रंद्रदन्यादिमिश्रेः। बुधाः पुजचेऽहं सदा नीरनार्थं कलो कल्मषकृत्तकं पूज्यपादं॥ ॐ हीं अहेत्परमेष्ठिने जलं निर्नपामि स्वाहा॥ १ ॥ सुरामोद्श्रीखंड-भूतमारम्यकारमीरयुक्तः । बुधाः पूज ॥ ॐ न्हीं अहत्प ॥ गंधं ॥ र ॥ सिनै-गोरजैरक्षतैरक्षतीवैज्जेल्कल्जालैनिधीनप्रकाशैः । बुघाः पूजा ॥ ॐ न्हीं अहत्प ॥ अक्ष-्रबुधाः पूजि ॥ ॐ अहं ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ महामंडकैमोंदकैः शालिमस्यैः सिताहन्यपाकैः स्फुरन्राजनस्थैः तान् ॥ ३ ॥ जपाजातिमंदारकुंदादिपुष्पंरणङ्घलुंच्याळिमालावकषः

चिक्रटाषून हात जोडणें व दोन्ही भंगंठे खुळबून क्पाळास लाबून नमस्कार करणें, याळा नमस्कार मुद्रा ह्मणतात ॥ आ याचे आद्वादन क्रोन जाणे ॥ ९ महेने देव, गए, शांख यध

पूज ॥ ॐ न्हीं अहे ॥ फलं ॥ ८ ॥ पानीयगंघाक्षतचाष्पुष्पैनेंबेद्यसदीपसुधूपवगैः । फले-॥ मैहाध्यै बरवर्धमानमुत्तारयध्वं खळु शिष्टिसिध्यै ॥ ॐ न्हीं अहै॰ ॥ अध्ये ॥ ९ ॥ ततो जिनेंद्र-॥ प्रधुपै: । बुधाः पुज्येऽई सदा वीरनार्थ कलौ कल्मषकुत्तकं पूज्यपादं ॥ ॐ न्हीं अहेत्परमेधिने गुषाः पूजा ॥ ॐ नहीं अहेत्य ॥ दैंगि ॥ ६ ॥ लसदूपधुम्रैः सुगध्मितौषैमेहाकमेकाष्ठ्रपदाह-धूपं निर्वेषामि स्वाहा ॥ ७ ॥ मनोनेत्रहारै: सुपक्वाम्रपूरो: कदंमोचचोचादि नाना फलौघै: । बुघा: पादांते वारिधारां निपातये । भुंगारनालिकोद्यांतां विनमब्रोक्शांतये ॥ शांतिधारां । पुष्पांजितः ॥१०॥| पूज ॥ ॐ न्हीं अहैत्य नर्श ॥ ५ ॥ ज्वलकिलालैधैतादियरोहैमेहामोहध्वांताहतैः सत्प्रमोदेः

१ आतां दीपधुनेची विशेष माहिती अशी आहे कीं, मुळनायक प्रतिमेस दीपधुजा करणे झाल्यास अगोदर प्रतिमच्या धूनेनत् भोंबाळणे । सानंतर तेथून गळ्यापर्यंत उचछ्न क्षणमर घरून पूर्वनतच ओबाळणे िसानंतर पुनः पायापासून गळगागर्यंत तीनदो भौंवाळून हळूंच खार्खी उतरून प्रातिमेयुहें ठेवणे । याचप्रमाणें धूप व अर्ध्य घूजा करणे । याहून इतर गध, अक्षत, पुष्प, चक व फ्रळ ह्या धुजा ,सावारणवणें तीनदा ओबाळून करणे । मूळनायक प्रतिमाशिवाय इतर प्रतिमाना गध अक्षनारि, अर्धपर्यंत पूजा करंगे झाल्यास साथारणपणे तीनदा ओंबाळून करणे । व यक्षयक्षांना दोनदा पायापासून गुडण्गापर्यंत उचलून क्षणमर घरून आडने तीनदा ओंबाळणें । नतर तेथून पाटापर्यंत उचलून क्षणमर घरून व भूमीरा आणि फलशारा एकदा ओवाळ्न करणे। हा कम वाचकानीं चागला रुक्षात ठेवावा॥ ॥ अथ जयमाला

पर्मसरोवरमध्यगतेंद्रं पावापुरमहावीरजिनेंद्रं ॥ २ ॥ चंदाकैकोटिसंकाशं कंद्पीभिंशरं चिरं। कनत्कांचनसङ्गं भजेऽहं वृषव्धेनं॥ सन्मतिजिनपं सरसिजवदनं संजानितासिलकल्मषमथनं

त्रियकारिणिबालं । पद्म॰ ॥७॥ तत्कुलनलिनविकासितहंसं घातिपुरोघातकविध्वंसं । पद्म॰ ॥८॥ रिसवोद्धिपारोत्तारं मुक्तिश्रीवधूनगरविहारं । पप्त॰ 1। हिहदिशकं तीर्थपवित्रं जन्माभिषव्-शत्रुतिमर्थनविकटभटवीरं विश्वेश्वर्यदुरितकृतदूरं। प्षा॰॥ ६॥ कुंडलपुरित्संधभूपालस्तरपत्नी-गनिद्वाकरलेकालोकं निर्जितकम्रोरातिविशोकं । पद्म॰ ॥ ९ ॥ बालत्वे संयमपालीतं मोहमहा-हतिनिमेलगार्तं । पंद्यः ॥ ४ ॥ व्यथमाननामाल्याविशालं मानप्रमाणलक्षणद्शतालं । पद्मः ॥५॥ नलमथनविनीतं । पद्म ॥ घत्ता ॥ सर्वसाम्राज्यस्त्याज्यकृतं तं श्रीमहान्वयं । खंडितं कर्मवैरीणां ा अथ प्नम्त्युजा लब्धश्रीसंगमं परं॥ अध्यं॥ ११॥

आदिः सुदर्शनो मेर्घविजयोप्यचलस्ततः । चतुथों मंदरो नाम विद्यन्माली च पंचमः ॥१॥ ॐ न्हीं तिष्ठत ठ ठ स्वाहा । ॐ न्हीं पैन्नमे॰ अत्र मम सिन्निहिता भवत भवत वषट् स्वाहा आह्वान-पंचमेर्हास्थतशाश्वतिजनिर्वम् अत्र अवत्रतावत्रत संबौषट् स्वाहा । ॐं हीं 'पंचमे॰ अत्र तिष्ठत

जयतूर्य-। निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीखंडसारेण विलेपनेन कपूरसत्कुंकुममिश्रितेन । यः शा॰ ॥ ॐ -हीं॥ पंचमे॰ ॥ गंधं ॥ २,॥ सुगंधशाल्यक्षतशुभ्रंपुजैः पुण्यांकुरेदींघेतरेरियोचैः । यः शा॰ ॥ ॐ -हीं॥ मेर्षु पंचर्वच्छेः प्रशामयैत्री जिनमायजे तं॥ ॐ =हीं पंचमेरुस्थितशाश्वतजिनाभिंबेभ्यो जलं स्थापनं सिन्निविकरणं ॥ १ ॥ मंदािकनीतीर्थजंदैः सुगंधैः सुवर्णभूगारभ्रतैविश्वहैः ॥ यः शाश्रतो ॐ न्हीं पंचमे॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ पीयूषपिँडेरिय मोद्काचैः पकान्नशाल्योद्नसान्नेयेदैः । यः शा॰॥ ३० -हीं पंचमें।। चरं ॥ ५ ॥ कर्पूरजातैर्यनजैर्मनोज़ैः सुवर्णपात्रोज्वलरत्नदीपैः । यः शा॰ ॥ ॐ न्हीं पंचमे॰ दीपं ॥ ६ मुक्तिग्यक्रष्णागरुसारधूपैः कपूरसञ्चंदनहचगंधै । यः शा॰ ॥ ॐ न्हीं पंचमे॰ ॥ धूपं ॥ सीरम्यसोरम्यसुरूपकाद्येशुणाधिकैः साधुफ्लेमेनोद्धैः ॥ यः शा॰ ॥ ॐ =हीं पंचमे॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ स्वन्छांबुगंघाक्षतपुष्पसारेनेवेद्यकैदीपसुधूपवर्गैः । फलेमेहार्घ्य जयतूर्य-पंचमे ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ मंदारसत्केताकिचंपकाद्यैः पद्मप्रसूनैः सुरमित्वसारैः ॥ यः

### ॥ अथ जयमाला ॥

नादेंमेरोजिनाचीमवतारयामि ॥ ॐ ऱ्हीं पंचसेहस्थितशांश्वताजेनबिंबेभ्योऽध्ये निर्वपामि

शांतिधारां पृष्पांजिहः॥

स्वाहा ॥

द्याक् समत्त्वोज्जलद्वाकर ॥ १ ॥ सुरासुरशंकरपूजितपाद मनोभवपादपन्नगसुनाग । जय मद्नमद्गनिवारण मुक्तिमुखकारण विदितात्रिभुवन कृपाकर। जय जिन प्रमाधर

10.

ं | शनमेरसमाश्रितराम प्रसिद्ध विमोह विकाम ॥ २ ॥ नरेंद्रफणाँद्रखगेंद्ररमाद कुकर्मकुकान-निवनिहंकलाद् । सुद्र्ये॰ ॥ रे ॥ अनंतर्ण्या सदोद्ययुक्त कलाघर कामकृत्हलमुक्त

पृहीह तिष्ठ बत वाणि मम प्रासिध्यै ॥ ॐ हाँ शद्वबह्मसुखोत्पन्नद्दाक्शांगश्चतंदेवि अत्र एहि

संगीपट् स्वाहा । ॐ न्हीं शद्वव अत

,श्रीमाज्जिनदलपनांबुषहात्मलाभमाहात्म्याविश्वमाहिते सुरमाथंताथे । स्यात्कारलांकितपद्प्रमितात्विषांगि

॥ अय श्रुतव्जा ॥

शिहेमकुंभपरिपूरितादुब्यतोयैः संपूज्यामि वर्भव्यसुखायवाणीं ॥ ॐ वहीं शहबहामुखोत्पन्न-

द्राद्शांगशुतदेव्ये दिव्यजलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ शीखंडसारघनसारसुकुंकुमाचैः संपूज ॥

अत्र मम सान्निहिता भव भव वपट् खाहा । आहाहनं स्थापनं सान्निधीकरणं ॥ १ ॥

तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा । ॐ न्हीं

विमलयतिसुवंद्यं धर्मभूपं मनोज्ञं ॥ स्मरति पठति मालां हन्मुले सिष्टिकांतं । भवति भुवन-

पुज्यः सारदेवंद्रकीतिः ॥ अध्ये ॥ ८ ॥

देव विरोचनचंद्ररमाकृतसेव । सुद्शनि ॥ ७ ॥ घता ॥ सकलगुणसयुक्तं संपदो धामिमिछं।

मुबाह्यजिनाधिप छुंचितशेश सुवर्णशरीर महेष्ट रमेश । सुदर्श ॥ ६ ॥ चेतुंगीतिदुःस्वनिवारक

सुदर्श ।। 8 ॥ तथा सुसीमंधर तत्वानीचार युगंधर बाहो गणेश विचार । सुदर्श ॥ ५॥

ॐ -हीं शद्वम् ॥ गंधं ॥ २ ॥ सौगंधिबंधुकलमाक्षतपुष्यपुंजैः संपूज ॥ ॐ -हीं शद्वमः॥ संसिष्दगुष्टपरमान्नसिताज्यभक्ष्यैः 'संपूज ॥ ॐ नहीं शङ्क्षण चरं ॥- ५ ॥ प्रालेयकालवर्गन्-अक्षतान् ॥ ३ ॥ वासंतिकाबकुलमालतिचंपकाद्यैः संपूज् ॥ ॐ -हीं. शद्वब ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥

मीलरत्नदीपैः संपूज ॐ न्हीं शद्वज्ञ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ काळागरुप्रसर्सोरेमधूपधुम्झेः संपूज्ज ॥ िजनेंद्रमुखपद्मविराजमानां संपूजि ॥ ॐ =हीं शह्रवि अध्ये ॥ १० ॥ सामरं यशाःपदं बिभर्ति यो मुनीश्वरश्वामरादिवैभवेन राजते च भूतले ॥ कोमलैरनेन तेन युक्तिगर्भसत्पदे-फलं ॥ ८ ॥ केयूरहारमणिकुंडलशेखराचैः संपूज॰ ॐ न्हीं शद्वन्न ॥ वस्नामरणं ॥ श्रीम-ॐ न्हीं शद्वम॰ ॥ घूपं ७ ॥ नारंगानिबुकद्ळीपनसाम्रपक्कैः ॥ संपूज॰ ॥ ॐ न्हीं शद्वम॰॥

### ॥ अर्थ ग्रह्मा ॥

|यीमयाचिता जिनस्य गीः प्रणम्यतां बुधैः ॥ शांतिधारां । पुष्पांजितः ॥ ११ ॥

सम्यक्तवमूलं सुमतिप्रकांडं सुब्तशाखं विबुधालिसेव्यं । अमीष्टदं सहुणगंधिपुष्पं सुरेंद्रकत्पद्धम-मचियेऽहं ॥ ॐ न्हीं चतुरशीतिलक्षगुणगणधरचरणा अत्न अवतरतावतत संबौषट् स्वाहा । ॐ न्हीं चतुरशीतिळक्षगुणगणन्नरणा अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठ ठ स्वाहा । ॐ न्हीं चतुर॰ अत्र मम् सामिहिता भवत भवत वषट् स्वाहा । आह्वाहनं स्थापनं सन्निधीकरणं ॥ १ ॥ «हेमभूंगार-

िनंतितात्तात्वा वारिघारया । श्रीमत्ताधुसमूहस्य पाद्मस्यचियास्यहं ॥ ॐ न्हीं नाणधरचरणेभ्यो

न्हीं गणघ॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ अक्षतैरक्षयानंतर्त्तंपत्तंपाद्नक्षमैः ।श्रीमत्ता॰ ॐ 'हीं गणघ॰ ॥ अक्ष-दिन्यज्ञालं निर्वयामि स्वाहा ॥१॥ श्रीसंडागरुकपूरिमिश्रया गंघचंचैया। श्रीमत्सा॰॥ ॐ नैवंबनानवबेन सुधासारसमात्विषा । श्रीमत्सा० ॥ ॐ न्हीं गणघ० ॥ चंहं ॥ ५ ॥ दीपैः कपूर-किंनान्येधन्यमान्यैः सकलमुखकरैः सर्वनन्योपचारैः ॥ संसारांभोधिनावां निखिलगुणमुवां चाहर-तान् ॥ ३ ॥ पुज्यैश्रंपकपुत्रागमान्निकाबकुलादिभिः । श्रीमत्सा॰ ॥ ॐ -हीं गणघ॰ ॥ 'पुष्पं ॥ माणिप्यवासिकाप्रविनिगतिः। श्रीमत्सा॰॥ ॐ न्हीं गणघ्॰॥ दीपं ॥ सौरभ्यकुष्णमाधूपैधूपै-लनयाणां । दोपारीणां गुरूणां कमकमल्युगं पूजयामः प्रशांत्यै ॥ ॐ -हां गणधरचरणेभ्यो र्गहर्गभयेः । शीमत्ता॰ ॥ ॐ =हीं गणघ॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ फलैनरिंगजंबीरजंब्बाचेहिंबतांगतैः । श्रीमत्ता ॐ न्हीं गणघ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ वारां गंघाक्षताभ्यां कुमुमचरुलसद्दीपधूपैः फलाचैः दिन्यान्यं निर्मामि स्वाहा ॥ शांतियारां । पुष्पांजितः ॥ ९ ॥

॥ अथ यक्षयुजा

यस्य शीपाद्सेवानमद्मरगणाः शंखमेरीमृगारिध्वानाद् घंटानिनादाद्हमहामिकयाऽऽगत्य संभूय भन्त्या । तद्वरयोपतीर्थन्यवहतिसमये नंद्यन् भन्यलोकान् धमेद्रोहान्विलिपन् जगति हातिमितो

यक्षं॥ ॐेन्हीं मों प्रशस्तवर्णसर्वत्रभणसंपूर्ण स्वायुधवधूचिन्हसपरिवार हे यक्ष इदमेह्यी पाँदां जलं गंधं अक्षतान् पुष्पं चहं दीपं धूपं फलं बीलें स्वॅरितकं यज्ञेमागं यजामहे प्रतिगृह्यतां। |२ स्वाहा॥ २॥ यस्यार्थे कियते पूजा तस्य शांतिभेवेत्सदा। शांतिके पौष्टिके चैत्र सर्वकायेषु कों प्रश् । अत्र मम सन्निहितो भव २ वगट् स्वाहा । आहाहनं स्थापनं सन्निधीकरणं ॥ १ ॥ यजामि अन आगच्छागच्छ संनीपट् खाहा। ॐ न्हीं कों प्रशः अन तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ खाहा॥ रान्मंगलैः पूर्णवटातपत्रैध्वैजोह्यसत्रामरद्र्णाद्यैः । धर्मप्रभावात्प्रवणं प्रवीणं धर्मानुरागेण यक्षदेवैः समेतः॥ ॐ -हीं कों प्रशस्तवर्णसवैलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवध्विन्हसपारिवार सिष्टिदा ॥ शांतिषारां ॥ ३ ॥

### ॥ अथ यक्षिप्रजा ॥

었지 भवान्वर्थविभावतो वा हुंडावसिंपैण्यतिदोषतो वा । मिथ्यामतं नाशियतुं समथी यक्षी समा-ह्य रागनुरक्तां ॥ ॐ न्हीं कों प्रशस्तवणें सर्वलक्षणसंपूर्णे स्वायुधिचिन्हसपरिवारे हे बात

¿hc/ सदसे १ जड़, गध, अक्षत, पुष्प आणि दर्म हीं अन्पेंद्रन्ये होत । २ जङ हें पाद्यदन्य होय । ३ पक्तानादि पदार्थ स्वस्तिक असे निकें क्व होय । ४ गंथामें किंवा अक्षतामें तवकांत असे ( ५ - ) स्वितिक चिह्न काढणे, याला गिहे। ९ जन, गध, अक्षत आणि पुष्प ही दन्ये एका चिधीत बाधणे, याला यज्ञमाम ह्यणातात

|| 24 || अगा-छाग-छ संबोपर् स्वाहा। ॐ -हीं कों प्रश॰ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा॥ ॐ -हीं कों गंगीतभंगारपुरःसरेण संन्मंगलेनापि मनोहरेण । दुर्मागेसिक्ताननुशासमानां यजासि यक्षीं बुषपक्ष-पानां ॥ ॐ -हीं कों प्रशस्तवर्गे सर्वेलक्षणसंपूर्णे स्वायुधिचिन्हसपारिवारे हे यक्षि इदमध्ये पाद्यं पश् अत्र मम सिन्निहिता भव भव वषट् स्वाहा। आद्दाहनं स्थापनं सिन्निधीकरणं॥ १॥ जलं गंधं अक्षतान् पुष्पं चरं दीपं धूपं फलं बलिं स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृह्यतां २

| मैरवाहा ॥ २ ॥ वस्यार्थं कियते पूजा॰ ॥ शांतिधारां ॥

सनं । आरोप्यार्घमनर्घमंत्रयजनैविद्यौषविरिष्ठत्ये राकाधैराभिषुज्यते तरभुवि श्रीक्षेत्रपालाधिषः ॥ अस्मिन् जैनमहामहोत्सवविघाविद्यादिदिक्पालकस्थित्यथैः पारितो दिशास्वभिमुखं निक्षिप्य दभी-ॐ -हीं को प्रशस्तियणे सर्वेलक्षणसंपूर्ण स्वायुधाचिन्हसपारिवार हे क्षेत्रपाल अत्र आगच्छागुच्छ संगीपट् स्वाहा। ॐ न्हीं को प्रशः अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा। ॐ न्हीं को प्रशः अत्र मम सिन्ने-हितो भन भव वपट् स्वाहा । आह्वाहनं स्थापनं सन्निधीकरणं ॥ १ ॥ सन्मंगलाधैर्वस्माजनस्थै: संपूर्णतायादिसमिनेतेश्व । रक्तु चैत्याल्यभूमिमागं श्रीक्षेत्रपालं पस्पूजयामि ॥ ॐ न्हीं क्रों स्वायुधाचिन्हसपरिवाराय क्षेतपालाय अध्ये समपैयासि ॥ २ ॥ । अथ क्षेत्रपालगुजा । मशस्तिवणीय सबैलक्षणसंपूणाय

इत्यचित्वा जिनपादभक्तं भक्तानुरक् वरदानद्धं । यक्षें ब्रमेतारपद्विझकानां शांत्ये प्रकुवे वर्शां-तिघारां ॥ शांतिघारां ॥ ३ ॥ इत्यधिवासनम् ॥

ा अथ महाभिष्कः ॥

प्रथमं लोकेपुत्तमं शरणं जिनं । नत्वायमहेतः पूजाकमः स्याद्विधिपूर्वकं ॥ २ ॥ विज्ञानं विमलं यस्य मासते विश्वगोचरं । नमस्तस्ये जिनेद्राय सुरेंद्राभ्यचितांघये ॥ ३ ॥ प्रारव्धतांडवश्चीपति-बाहुदंडश्रैयानकप्रतिहतो मणिकांडको वा ॥, यस्याभिपेकसमये सविता बभूव दद्यादसौ जिनपति-मंगले भगवानहीन् मंगले भगवान् जिनः । मंगले प्रथमाचायों मंगले वृषमेश्वरः ॥ १ ॥ मंगली मैम मंगलानि ॥ ४ ॥ ॐ परमब्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति २ जीव २ नंद २ वर्धस्व २ विजयस्व २ कियां काहळाचिझिकारोदारभेरीपटहदळदळंकारसंभूतघोषैः। आकम्याशेषकाष्ठातटमवघटितं ग्रोद्-वटं दंभटिभ्रमिटाधिटाहीदिष्टिप्रमुखिमह लतांतांजालें ग्रोक्षिपामि॥५॥ ७०ँ -हीं वाद्योद्घोषेण अनुशाधि र पुनिहि र पुण्याहं र मांगल्यं र पुष्पांजािकः ॥ घंटाटंकारवीणाकािणतमुरजधां धां जन्यन्युचौजिनानां विधिरमिषवणे योऽभ्यदायीष्ट्योभः सोऽस्मिन् प्रस्तूयतेऽद्य प्रकृतिपरिकरेः सर्व-सह पुष्पांजांठ करोमि स्वाहा॥ ( येथे घंटादि नानाप्रकारें बाझें बाजवीत पुष्पांजिल करणें, श्रीमन्मेरोः सुमूर्धन्यमर्पारवृहेर्खुभिः क्षीरासिंधोरुद्धतोद्धत्य मूर्झाऽमितमुजगमितेह्टिकैयेंधेटीधैः

स्कलविमलकेवलावबोधप्रभाप्रमावावबोधितमन्यपद्माकरस्य । सुरासुराधिशमकुटतटघाटतमाणिगण-किरणवारिधाराघोतचारुचरणारिवंदस्य । भगवतो जिनेंद्रस्य । अभंकषायद्भविभगविचित्रकृटको-टिपिनद्धवितताविधूयमानविविघष्टवजराजिराजिताविराजमानस्य । नवसुधाधवलविमालितानिष्विल-मध्ये कृतमहामेरुतया जंबृद्दीपोपमाने प्रांगणे मंडपन्यावणेनं सोदकानि पुष्पाणि क्षिपेत् ॥ ( येथे दिक्पालनिलयस्य । श्रीमद्हेत्परमेश्वरचारुचरणाराधनासक्तिवेनेयजनसमाश्रयत्पुण्यपुंजायमानस्य चंद्राक्यिमाणमणिद्रपंणादिनानोपक्रणाकिरणाभिद्योतिताभ्यंतरस्य। विचित्राचित्रतभित्तिचैत्यात्वस्य लोकेकशांत्ये ॥ ६ ॥ सर्वात्मप्रदेश्घनघटितवातिजातप्रथितदुरघांवेघटनप्रकटांभुतपरमात्मभावस्य

वंजावाड

कराय परमपावित्राय पवित्रतारजलेन भूमिशुष्टिं करोमि स्वाहा । भूमिशोधनं ॥ ( येथे पवित्र-हातांत पाणी व फुलें घेऊन टाकणें. ) शोधयाम्यथ भूमागं जिनेंद्राभिषवोत्सवे । कलधौतोज्वल-स्यूलकलशापूरवारिणा ॥ ॐ -हीं नमः सर्वलेकनाथायं धर्मतीर्थकराय श्रीशांतिनाथाय शांति-जलाने भूमिशोधन करणें.)

## ॥ अथ पंचकुमारपूजा ॥

ि क्षेमार्थ क्रियमाणवास्तुविधिवत्संघातसंपूजनं । प्रस्तावे प्रविकीयंते जयजयारावेण पुष्पांजाहेरः ॥ ७% शीमज्जैनमहामहोत्सवविधिच्यापारसंसिद्धये । भव्यानामपि तन्नियोगनिच्यश्रद्धापरीतात्मनां ॥

मध्ये पाद्यं जलं गंधं अक्षतान् पुष्पं चहं दीपं धूपं फलं. बर्लि स्वास्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रति-गृह्यतां र स्वाहा ॥ यस्यार्थं क्रियते पूजा तस्य शांतिभैवेत्सदा । शांतिके पौष्टिके चैव सर्वेकार्येषु भगवन्मखमंडपोन्यों । वास्त्वचैनादिविधिल्धिमखादिभागवेद्यां यजामि शिर्मिदिशि वास्तु-कुर २ हं फर् साहा । पेंड्दभैपूलेन भूभिं संमाजेयेत्॥ ॐ न्हीं हे वायुकुमार अत्रागच्छागच्छ संत्रीपट् स्वाहा । ॐ न्हीं हे बा॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ न्हीं हे वा॰ अत्र मम साक्षि-न्हों शीं क्षीं भी स्वाहा बास्तुपुष्पोंजिलः ॥ १ ॥ उत्स्वातपूरितशमिकृतसंस्कृतायों पुण्यात्मनीय-स्वाहा । आह्वाहनं स्थापनं सन्निधीकरणं ॥ ॐ आं कों न्हीं हे वास्तुकुमारदेव इद-देवं ॥ २ ॥ ॐ आं कों -हीं हे वास्तुकुमारदेव अत्रागच्छागच्छ संबीषट् स्वाहा । -ॐ आं कों ठठ स्वाहा। ॐ आं क्रों न्हों हे वा॰ अब मम सिन्निहितो भव सिष्टिदा ॥ शांतिघारो ॥ विमोः सभावाः परितः प्रभक्तया महीतलं योजनमेकमात्रं । विशोधितं येन मरुकुमारः संमाजीयेद्ध्वरयागभूभि ॥ ॐ न्हीं वायुकुमार सबैविन्नाशनाय महीं पूतां हितो भव भव वपट् स्वाहा । आह्वाहनं स्थापनं सिन्निधीकरणं ॥ ॐ न्हीं हे वायुकुमार इदमध्येfig fig न्हीं हे या॰ अत्र

१ पर्रमीयुरेन भूमि समाजेयेत्-दर्भान्या सहा काट्या घेऊन त्याच्या रोज्यानी सूमि झाडून कादणे

मंटाटं कृतसं कृतो द्यम्रजशीका हळाझीं कृते हैं कार्टी कृतरांख भूकृतसु मेरी भूरि

। गंगातिष्यिमिंगमंगरजजहेर्द्वीरमेवैरलं कुवें चार जिनेंद्रयज्ञधरणीं भूरि समृष्टि-|| नीं मेनक्माए घरों प्रसाल्य २ तेषां प्रबोधनार्थं अंहं सं वं इं ठं क्षः हुं फट् स्वाहा। भे दिन्दिए हो पान नहें ने मिनेत् ॥ ॐ नहीं हे मेवकुमार अत्रागच्छागच्छ० ॥ ॐ नहीं हो ्री गिटांनाटासिटियप्रामध्यात्मवृध्याप्रजया श्रियामां ॥ ॐ नहीं को हाल्टेचे अधिकुमार ज्वल प्रज्वल भागिनाते असे स्वाहा । पंड्दमेपूलानलेन भूमि ज्वालयेत् ॥ ॐ नहीं हे अधिकुमार अन्नागच्छ-ीगा छ ॥ ॐ नहीं हे अमिकुमार इदमध्यीमित्यादि ॥ ५ ॥ फणमणिगणराजिज्योतिरालीढभूमि-मिष्याम्यितार्थः॥ ॐ न्हीं श्रीं भूपष्टिसहस्रसंख्येभ्यो नागेभ्योऽमृतांजिल् प्रसिचामि स्वाहा। नाग-रांतरणाथंमैशान्यां दिशि क्षीरांजाठि क्षिपेत् ॥ ॐ -हीं नागकुमारा अत्रागच्छतागच्छत संबौपट् भी पणयायायायाचितान् मोक्षलक्ष्मीसमक्षान् । प्रणुतसुजनसेन्यान् नन्यगन्यामृतैः श्रीफणभूद्धिगणस्थां-गेन हमार इंदमर्यमिलादि ॥ ४ ॥ पड्ट्मेपूलाप्रमलंकरिष्णुः प्रज्वत्य दीपप्रभया धरिनीं । करोमि नी जाता। ॐ नहीं नाग॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा। ॐ नहीं नाग॰ अत मम सिन्निहिता भवत २ गाट् स्वाहा । आहाहनं स्थापनं सन्निधीकरणं ॥ ॐ =हीं नागकुमारा इदमध्योभित्यादि ॥ ६ ॥

ी गर्दर्भएतोयात्तजलेन भूमि सिंचेत् दर्माच्या सहा माढ्या घेऊन सांचे शेंडे पाण्यांत बुडवून भूमांवर शिपणे। र गर्रासंत्यानदेन मूर्स माउयेत्- दमीप्ता सहा काड्या घेऊन यांचे रोडे दिव्यावर थरून पेटबून सानी मूमि जाळणे । र रेगान्यो दिशि सोरोजनि सिगोस् रंशान्य दिशेका द्व ऑसळमर घेजन सोडणे. ॥ अथ क्षेत्रपालपुता ॥

मचैयामि॥ ५॥ ॐ -हीं क्षेत्रपालाय सुगंधगंधानुलेपनं करोमि स्वाहा॥ (या मंत्रानं क्षेत-हदंडमरं नवोरगभूषणं । क्षेत्रपालमिहाहुये विविधांतरारिविधातिनं ॥ ॐ आं को नहीं प्रशस्तवणी सर्वलक्षणसंपूर्ण स्वायुधाचिन्हसपरिवार हे क्षेत्रपाल अत्रागच्छागच्छ संवीषट् स्वाहा । ॐ आं क्रों सिंहशाब्कसान्निमांजननीलनीरजम्चकं । रात्रिजागरमूढमायतबाहुमिचिघृतं सदा ॥ स्वर्णपात्रमासि तैलेन तिर्थजलसान्निमपावनेन । अघ्येंण सह्रडतिलस्य च मोदकेन क्षेत्राधिपं जिनसुसेवक-तैलसपनं ॥ (या मंत्राने क्षेत्रपालास तेलाचा अभिषेक करणें. ) सुंद्रैररुणाकारैः पीतवणािदे-संभवैः । चर्चनं क्षेत्रपालस्य सिंदूरैः प्रकरोम्यहं ॥ ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय सिंदूरधूळीसेचनं करोमि रवाहा । सिंदूरघूळीसेचनं (या मंत्राने क्षेत्रपालास शेंदूर लावणें.) सिंदूरमुंद्रमरेण सुकुंकुमेन वपट् स्वाहा । आह्वाहनं स्थापनं सन्निधीकरणं ॥ २ ॥ सद्येनापि सुगंधेन स्वच्छेन बहुलेन च । तैलै: सिंदूरधूळीगुडकुसुमलसहंघकौसुंभवस्त्रै रत्नाद्येश्वापि यज्ञे प्रमुदितहद्यं तं यजे क्षेत्रपालं॥१॥ क्षेतं सर्वं पवित्रं गृहनगरवनोब्धानघन्वादिभेदं यो रक्षत्यक्षसाक्षादपि समवस्तेः क्षेत्रमेतद्विरोषात् सपनं क्षेत्रपालस्य तैलेन प्रक्रोम्यहं ॥ ३ ॥ ॐ -हीं क्षेत्रपालाय तैलाभिषेचनं करोमि स्वाहा -हीं प्रशः अत्र तिष्ठ २ ठ ठ खाहा। ॐ आं कों न्हीं प्रशस्तः अत्र भम सिन्निहितो भव

पुजापाठ

पालास गंघ लावणें, ) ॐ -हीं क्षेत्रपालाय कौसुभवस्रवेष्टनं करोमि स्वाहां । (या मंत्रानें त्त त्राने क्षेत्रपालांस फुलाची माळ घालणें. ) ॐ ंहीं क्षेत्रपालाय गुडमोदकार्पणं करोमि स्वाहा॥ भेत्रपालास तांबडें वस पांबरणें.) ॐ हीं क्षेत्रपालाय पुष्पमालावेष्टनं करोमि स्वाहा ॥ ं ॐ ऱ्हीं क्षेत्रपालाय तिम स्याहा ॥ (या मंत्राने क्षेत्रपालांस सुगंधद्रव्य अपीण करणें. या मंत्राने क्षेत्रपालास गूळ व मोदक अपीण करें ।

#### अष्टक ॥

। ॐं न्हीं क्षेत्रक्षातान् ॥ ३. ॥ पद्मलतारुणचंपकजातीमांह्रेसुपाटलफुह्यसुबदः हीं क्षेत्रपालाय दीपं समपेयामि ॥ ६ ॥ तंभ्रम, ॐ -हीं क्षेत्र ॥ पुष्पं ॥ सुरत्नमुनिष्टितपात्रगताज्यैभेष्ट्यसितोद्नपायसशाकः । मभ्रम ॥ संभमरोज्वेलजेनपद्ग्जिक्षेत्रपतेः पद्पंकजपूजां (गस्तेजेश्रंद्रमयोगविंसाजितद्विंदेः संभ्रमः ॥ ॐ =हीं क्षेत्रः ॥ गंधं ॥ त ॥ अक्षसमुद्रजनेनसुधिंडैः ॐ ऱ्हीं क्षेत्रपालाय जलं समप्यामि ॥ १ ॐ न्हीं क्षेत्र ज्यं ॥ ५॥ इंद्रमयोजितर रवणघटा द्रास भृतकु मारिं नद्रिजल चद्नयुक्तः निपद्ाब्जक्षेत्रपतेः पद्पंकजप्जां ॥

पालं परिपुजयामि ॥ ॐ न्हीं क्षेत्र अध्ये ॥ ९॥ सर्वजनस्तुतपूजितदेहं पापविनाशनशांति-श्रीजैनपादांबुज्मेन्यभूंगं । श्रीजैनगेहं प्रतिपालयंतं ॥ मुनीश्वरेपा सुखकारणोत्तं ॥ श्रीक्षेत्र-आमसुदाडिमलांगलिपूगैः पात्रगगोस्त ( ५ ) निरंभकपित्थैः॥ संभ्रम॰॥ ॐ -हीं क्षेन॰॥ फलं॥८॥

#### ॥ अथ स्तोत्रं ॥

क गरों । संभ्रम॰ ॥ शांतिषारां ॥ १०॥

मैरवः सेनपालः ॥ १॥ नीलं जम्मितवर्णं सकलशिवमयं भैरवं भीमरूपं। रौद्रं रौद्रावतारं ज्वलित-पिनाकं ॥ चंद्रांकं केतुमालायुवातिनखिशिखासपैयज्ञोपवीतं । कालं कालांधकारं मम हरतु भयं शिखिशिखारींद्रकेशं सुदंष्ट्रं ॥ भीमं गंभीरनादं किछिकिछितरवं गंद्यपादौ त्रिछोक्यां । ज्वालामाला-कराळं मम हरतु॰ ॥ र ॥ कैलासे मेरुशंगे दशदिशगमने दैत्यनीलाळिबासे। पाताळे मत्यंलोके पूज्यो मम हरतु॰ ॥ र ॥ सिछाति कालमारों प्रतिकुलगमने मंत्रतंते समस्ते । वेद्या बहाव्रतारं विविधजपमतिसवैशास्त्रशसिन्धे ॥ सन्नै पाताळमूळं वरनखसहितं पाशस्वर्वागहस्तं । द्रां द्रीं द्री जलनिधिसालिले कानने सर्वतीथे ॥ सोमे सूर्याधिवासे प्रहगणनिलये द्वीपद्वीपांतरेषु । सर्वस्थानेषु मैघरूपं मम हरत्। ॥ ॥ हंकारैघोरनादेश्वित्वसुगतौ सागरे मेरुशंगे । बहांडे बह्मकांडे एकं खट्वांगहरतं पुनरिप भुजगं पाशमेकं त्रिश्सुलं । कापालं खड़हरतं डमरुगसहितं वामहरते

स्फिटितागिरिश्हारावरोद्रादेहासं ॥ खङ्गं पाताळशुलं वरिशरबृटिकामंजनं पाद्लेपं। सवें दातुं समर्थं मम हर्तु ॥ ५॥ कंकाळं काळरूपं किळिकिळिसाहितं भूतवेताळनाशं। रां रां रूं मूति-समें कल्याणहेतुं मम हरतु ॥ ७ ॥ क्षेत्रे पीठे प्रपीठे विभुवननिलये दित्रचंडे प्रचंडे । चामुंडे मंतं घष्वष षटितं षोररोद्रादिमंत्रेः ॥ भूतैः प्रतेः प्रशस्तैषपशामितमहायक्षरक्षःपिशाचैः । गं री श्री पूज्यपादौ मम हरतु ॥ ६ ॥ बिह्या विष्णुः स्वरोद्रं सुरस्रारिद्मरः सोमस्यीभिरूपं। आकाशे व्याष्यपस्मारिनाशनं ॥ ९ ॥ अपुत्रो कमते पुत्रं निर्धनो घनवान् मवेत् । व्याधितो मुच्यते कर्णाटे कोंकणे वा भुगुजपुरवरे कुब्जकर्णे स्थिता थे। ते सर्वे सर्वेरूपा अपहरणभयात् पांतु वो म्मिमध्ये जलनिधिसालिले जैनवासं समस्तं ॥ खानंदं नाद्वेद्यं सकलिशिवमयं यस्य रूपं समस्ते । रोगी पठ्यमानो हि नित्यशः ॥ १० ॥ त्रिसंध्यं पाठितो नित्यं सर्वसिष्टिमवाप्तुयात् ॥ काळीरे विमहंते गणपतिसाहिते भ्तप्रेतैः पिशाचैः ॥ राज्ञो वश्यंकरिष्णौ कुशळतरमहायंत्रमंते समस्ते चित्कटे सुभुवि नगवने कांतजालांघकारे। सौराष्ट्रे सिंघुदेशे मगदपुरवरे कीशले या किथेगे। सबै कल्याणहेतुं मम हरतु ॥ ८ ॥ सबैपापहरं स्तोत्रं स्तोतव्यं भैरवाष्टकं । बहाराक्षसनाज्ञं मेत्रपालाः ॥ इति स्तोत्राध्यै ॥

### । अथ जयमाला ।

उद्गीयामकरं जगत्मुखकरं सद्दीर्घकायं वरं। रात्रीजागरवाहनं सुरवरं कर्वाळपाणीधरं ॥ निवित्री यहनाशनं भय्हरं भूतादित्रासोत्करं । वंदे श्रीजिनसेवकं हरिहरं श्रीक्षेत्रपालं सदा ॥ १ ॥ सुरा-भेतमाला सदा सु॰ ॥ ३ ॥ सुलाकिनि हाकिनिपन्नगत्रास सुभूपतितस्कर दुभेयनाश । निशा-पुरलंचरपूजितपाद गुणाकर सुंदर हुंकुतनाद् । मनोहर पन्नगकंठविमाल सदा ससुहोद्य जय क्षेत्रपाल ॥ २ ॥ सुडाकिति शाकिनिनाशनवीर सुयाकिनिराकिनिभंशनधीर । अनुपममस्तकशोर-करशेखरमंडितमाल संदा सु॰ ॥ ८ ॥ समुद्रलशांदुळसूकरवृंद सुराक्षसमोकसदुभेयकंद । सदा-मोद्न घीर । सुभाषणरंजिततत्विदिचार सदा मु॰ ॥ ९ ॥ सुस्थापितानिमेळजैनसुवाक्य निकंदित-दुमैतदुमैतिसाख्य । प्रकाशितशासनजैनरसाल सदा सु॰ ॥ १० ॥ सुभावितश्रेय सुभन्य सुनंश महोद्य जैनसरोवरहंस । महासुखसागरकोठिविशाल सदा सु॰ ॥ घता ॥ असमयसुखसार भयंकर भीषण भासुर काल सदा सु॰ ॥ ८ ॥ सुकामिनिक्षालनादेन्यशरीर सुवाहन हासन सुरंजितनरसुरकामिनिबाल सदा सु॰ ॥ ७ ॥ सुकेयूरकुंडलहारसुवाद सुरोखर सुरवरिककिणिनाद् । मलकोमलांगविशाळ सदा सुर ॥ ५ ॥ सुचिन्नककुंजर. सागरपार सुदुजंनशोचन शत्रुसंहार सुकंपितिकेन्नरभूतरसाल सदा सु॰ ॥ ६ ॥ सुबृद्धिसमृष्टिसुदायकसूर सुपुतकामेत्रकलत्रसूपूर

भजतु नमतु जैनं भैरवं क्षेत्रपालं॥ अध्यं ॥ लक्ष्मीप्राप्तकरी कलत्रमुकरी चौरादिरात्रून्हरी॥ शाकि-न्यादिहरी प्रशमेसुचरी राच्यक्षिसंवर्धनी ॥ विद्यानंद्धनौषधामनगरी विद्योपनिनीशिनी । पूजा ीतिश्पदंग्रकरालं । स्वक्रकृतजटीलं दीवंजिह्नाकराळं ॥ सुघटविकृतवक्त्रं शांतिदासप्रसस्यं

इज्ञापाठ्यै।

श्रीजिनक्षेत्रपस्य भवतु संपत्करी चित्करी॥ इत्याशीवीदः॥

॥ अथ पुण्याह्नाचन ॥ संकेत्रह्यसमीतं । श्रीवधेमानं प्रणिपत्य भ

ाध्यमलेकि । श्रीमद्नावृतयक्षसंसेन्यमाने । दिन्यजंबूब्सोपलक्षितजंबूद्वीपे । महनीयमहामेरी-उद्गाव्यामे । महाशांतिकमंणोचिते । अत्र वृषेमनाथस्य दिन्यमहाचैत्यालयप्रदेशे । एतद्वस-पिणाकालावसाने । प्रवृत्तसृवृत्तचतुदेशमनूपमानिवतसकललोकञ्यवहारे । श्रीवृषभस्वामिपौरस्त्य श्रीनिजेरेशाधिपचक्रपूर्वं श्रीपाद्पंकेरह्युंसमीरां। श्रीवर्धमानं प्रणिपत्य भक्त्या संकर्षमेतं कथ-ग्रियामागे । अनादिकाळसंसिद्धभरतनामधेयप्राविशाजितषट्खंडमंडितभरतक्षेत्रे । सकल्ठशलाकपु-यामि सिध्यै ॥ १ ॥ ॐ स्वस्ति श्रीयजमानाचार्यप्रभृतिसमस्तमन्यजनानां सद्धमेश्रीबलायुरारो-ग्यैश्वयाभिवृद्धिरस्तु । अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिबस्हणो मते । तैलोक्यमध्यमध्यासीने रपसंभूतिसंबंघविराजितायोखंडे । परमधमैसमाचरणद्क्षिणदेशे । आसान् विनेयजनताभिरामे

. १ या ठिकाणी धूजकाने जेथे धूजा चाढ़ते तेथे त्या गावचे नांव घेणें । २ ्या ठिकाणी मूळनायक जो असोळ

दुपमसुषमानंतरप्रवर्तमानकल्धियुगापरनामधेयदुष्षमाभिधानपंचम-प्रवर्तमानानुकूलशकनृपकाले । षट्रिशनुत्तराष्टाद्शशतवर्षसंमिते । प्रवर्तमान आंनंद्नामसंवत्सरे । मंगलमहापुरुषपरिषत्प्रतिपादितपरमोपश्ममपर्वक्रमे । वृषभसेन सिंहसेनचारुसेनादिगणधरस्वामि-पादितसन्मागेप्रवर्तमाने । श्रेणिकमहामंडलेश्वरसमाचरितसन्मागीवशेषे । विक्रमांकनुपालपालित-उयेर्धमासे कुष्णँपक्षे । द्वादेश्यां तिथौ । मंदवारयुक्तायां । प्रशस्ततारकायोगकरणद्रेष्काणहोरामु-हुतेलमयुक्तायां । अष्टमहाप्रातिहार्यमाभितश्रीमदहैत्परमेश्वरसान्नधौ । श्रीशारदासन्निधौ । राजऋषि-देवऋपिपरमऋष्यिक्षऋषिसान्निथौ । विद्वत्सामाजिकसन्निधौ । अनादिश्रोतृसन्निधौ । देवबाम्हण-सनियों। सुबाह्मणसनियों। यागमंडलभूमिशुध्यथं इव्यशुध्यथं पातशुध्यथं कियाशुष्यथं मंत्र-महाजनैरनुज्ञायतां। तद्यथा। प्रस्थमावतंडुलस्योपरि-हींकारसंबेष्टित स्वास्तिकयंत्रे मंत्रपरिपूजितमाणेम-शुस्यथं महाशांतिकमीसिद्धिसाघनयंत्रमंत्रतंत्रविद्याप्रभावसंसिद्धनिमित्तविधीयमानस्य कलँशाभि-पेकमहोत्सवप्रारंभे पुण्यहिवाचनं करिष्ये । सर्वैः सभाजनैरनुज्ञायतां । विद्वद्विशिष्टजनैरनुज्ञायतां कालप्रथमपादे । महतिमहावीरवर्धमानतीर्थकरोपदिष्टसब्दर्भन्यतिकरे मिरूपित्विशिष्टधमीपदेशे

१ या ठिसाणीं चाख शक सागणें । २ या ठिकाणीं चा्छ सवत्सराचे नाव घेणे । ३ या ठिकाणीं चाछ्य। । मासाचे नाव घेणे । ४ या ठिकाणी चाछ पक्षाचे नाव घेणे । ९ या ठिकाणी चाछ तिथीचे नाव घेणे । १ या ठिकाणी 🕕 चान्द्र दाराचे नीव घेणें । ७ या ठिकाणी आरमिलेत्या धुनेचे व क्षियेचे हाणजे ( आधानादि षोडशक्रियेचे ) नाव घेणे ।

बस्तये कलशस्थापनं करोभि स्वाहा। ॐ हां हीं हुं हों हः नमोऽहीते भगवते श्रीमते समस्त-पांतु चिरं वस्मितिं राज्ञः । ं ॐ अहंद्रस्यो नमः । सिद्धेभ्यो नमः । स्रिरिभ्यो नमः । पाठकेभ्यो गिगासिध्वादिनदीन्द्तीर्थजलं भवतु स्वाहा । जलपवित्रीकरणं ॥ अभ्यच्ये कलशं तोयप्रवाहेअं-र्नोरहं । अथतोः कुसुमैरन्नेदीप यूपक्लेरिप ॥ ॐ -हीं पुण्याहकलगाचिनं करोमि स्वाहा । कल-नमः । सर्वसाघुभ्यो नमः । अतीतानागतवतेमानत्रिकालगोचरानंतद्रव्युुणपर्यायात्मकवर्तुपरि-प्जिताः त्रिलोकनाथाः त्रिलोकमहिताः त्रिलोकप्रयोतनकराः । ॐ श्रीमद्भगवद्हेरसवंज्ञपरनेष्टि-परमपावित्रज्ञांतिमङ्गरकपादपद्यंत्रसादात् सद्धमैश्रीबलायुरारोग्यैथयाभिज्ञाक्षरम्तु॥ जुषसाद्यो महति-प्रीयंतां ३ मगवंताऽहैतः सर्वजाः सर्वव्यिनः सकलवीयाः सकलस्राषाः त्रिलेकिकाः त्रिलोकेश्वर-संभिन्नतन-**च्छेदकसम्यग्दर्शनज्ञानचारिताद्यनेकगुणगणाधारपंचपरमिष्ठिभ्यो नमोनमः । ॐ पुण्याहं** ३ ॥चेनं॥ २॥ जयतु जिनेश्वरशासनमखिलमुखं मे भवतु । जगीते जनानां देशे भवतु सुभिक्षं। १.हें गंत्र जमीनीवर त्रोरमेर तोंद्रक परास्त्र लाजवर कादणे व ला पंत्रावर कटका माझ्न उजव्या हाताने पुण्याह यमंगैलकलक् संस्थाटय । यजमानाचायोऽपसन्यहरतेन 'घ्ता पुण्याहमंतमुचारयन् सिचेत महाबीरवर्धमानपर्यताः परमतीर्थकरदेवाश्वतुविद्यात्यहेतो भगवंतः सर्वजाः सर्वशिनः

सन्मति विनमद्धिलसुरनरोरगखचरपतिमकुटतटताटितमाणिक्यमयूखमालालंकुतक्रमकमलयुगुलाः । ॐ सकलभव्यजनसमूहकमल्बनसंबोधदिनकराः । देवाधिद्वाः अनेकगुणगणशतसहस्रालंकृत-रवारिघाराभिषिक्तचारुचरणकमलयुगुलाः । स्वशिष्यपरशिष्यवर्गे प्रसीदंतु वः । परम-विविषविबुष्मिवह्यार्थितार्थप्रदानसद्धर्मपारिजातपाद्पप्रभावोद्धतसंपत्समेताः । निर्खिलभुवनकृहर-वर्षणकल्याणिवभूतिभूपितमहाभ्युद्याः । सिस्रविद्याधरराजमहाराजमंडलुकिमहामंडलुकिमकुटबद्ध-दिन्यदेहधराः । पंचमहाकल्याणाष्टमहाप्रतिहायंचत्रिंशद्तिराय्विशेषमंप्राप्ताः । इंद्रचक्षप्त-विश्रुतयशोराशिषवालेतहरिद्वलयमिलयानिर्लिपनित्विनीजनमनोवितकैमानकल्याणपरंपराः। अनवर..-सिंघु कुसुमांजिल शिवगण उत्साह ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर यशोधर कुष्ण ज्ञानमिति ग्रुष्टमति श्रीभद्र अतिकांत शांताश्रीते चतुर्विशत्यतीतकाळतीर्थकरपरमाजिनदेवाश्र , वा मांगल्यनामधेयाः सद्यमेकायेषित्रहामुत्र च सिद्धाः सिर्ष्टिं प्यच्छंतु नः ॥ अतीतकाल्संजात प्रीयंतां २ ॥ ॐ संप्रतिकालश्रायकश्रेयरकरस्यगांवतरणजन्माभिषयणपरिनिष्कमणकेवलज्ञानानि-ब्लदेववासदेवप्रभृतिदिन्यसमानभन्यवर्षे इरीकपरमपुरुषवरमक्टतटनिबिडनिवद्रमणिगणकर्गनक-रका वीतरागद्वेषमोहाक्षित्रोकनाथाक्षित्रोकमहिताक्षित्रोकप्रयोतनकरा जातिजरामरणविप्रमुक्ताः निवाण सागर महासाधु विमल्प्रम श्रीधर सुद्त अमल्प्रभ उद्धर अंगिर

ों 🗓 बलकेशवसार्वभौमदिविजदानवोर्रोद्रिकिशटप्रभामणिगणप्रभामर्ह्ध्विनिजलप्रवाहप्रक्षालितचारुचरण-आजित शंभव अभिनंदन सुमति अर माछि मुनिसुबत नाम नेमि पार्श्व श्रीवीरवर्धमानाश्चोति चतुार्वशातिवरीमानकालतीर्थकर-परमजिनदेवाश्र वः प्रथितां २ ॥ ॐ मिविष्यत्कालभन्याभ्युद्यनिमित्तनिखिलकत्याणरमणी-पन्नप्रम सुपार्श चंद्रप्रम पुष्पदंत शीतल श्रेयान् वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंधु रत्नरंजितानेकमणिगणखिचतसुवर्णसिहासनालंकृतसहस्रदलकमलविष्टराधिष्ठितपादपक्षयुगुलाः । ॐ अनाद्यविद्याविलासदुस्तरतमःपटलपटांबगुंठितजगदूजितज्योतिःस्वरूपयथावस्थितसमस्तवस्तु-सहपेसंभमऽणुतचतुर्निकायाम्रपतिनिकरमौत्धिविलसित सुवत अर निःपाप निष्कषाय विपुत्ठ निर्मेल चित्रगुप्त समाधिगुप्त-स्वयंभू अनिवर्तिक जय विमत्त वृषभसेन कुंभ हढरथ शतधनु देवशमे धनदेव नंदन सोमद्त स्रदन वायुशमे यशोबाह महापम सुरदेव सुपार्श स्वयंत्रम सर्वात्ममूत देवपुत्र कुलपुत, उदंक प्रोष्ठिल जयकारि मामिदेव आप्रे आपिदेव आप्रिगुन चित्रामि हलधर महीधर माहेंद्र वासुदेव वसंघर अचल स्वरूपनिरूपणप्रवीणादिब्रह्मवद्नकंजर्तजातद्वाद्शांगचत्दंशपूर्वप्रपंचप्रवचनपारावारपारीणाः | देवपाल, अनंतवीयश्विति चतुर्विशाति अनागतकालतीथैकरपरमाजिनदेवाश्व वः प्रीयंतां ॐ वृषभ न साकरण चंद्र चांद्रकाप्रातिहतपापां घकाराः यकत्रिम्बनैश्वर्यशोभित्महाप्रभावाः

महमूति सर्वयशः सर्वयज्ञ सर्वग्म सर्विषय सर्वदेव स्वीवज्ञय विजयगुप्त विजयिभित्र विज्यदेल अपरा-जित बसुमित विश्वसेन मुसेन सत्यदेव देवसत्य सत्यगुप सत्यभित्र शभेद विनत शंबर मुनिग्ग सुमित्र अपराजित नंदी नंदिसेन वृषमसेन द्त बरद्त धान्य नंद्नाश्रीत चतुर्विशातिदातुसु-॥ मुनिय्ज मुनिदेव गुप्तयज्ञ मित्रयज्ञ , स्वयंभू भगदेव भगद्त भगफल्गु मित्रफल्गु प्रजापति सर्वे-| शाल चंद चंद्रचूल मेघेश्वर कच्छ महाकच्छ नमि विनामि बल अतिबल वज्ञवल नंदी महानु-भोगी नंदिमित महानुभाव कामदेवानुपमाश्रेति आदिब्रह्मसमवश्रणप्रवत्मानचतुरशीातिगणघर-बरदत्त स्वयंभू गौतमाश्रेति च्तुर्विशति तीर्थकरसभाभासमानगणधरमुख्याश्र वः प्रीयंतां ॥ र ॥ विदमें अनगार कुंधु धमें मंदर जयाये आर्ष्टसेन चक्रायुध स्वयंभू कुंभाये विशाख मछि सुप्रभ बाही आत्मगुप्ता घमैश्री मेरुषेणा अनंतमति रतिषेणा मीनश्री वरूणश्री घोषावती घरणश्री घारणा। बरसेना पद्मश्री सवेश्री सुबता हरिषेणा भावश्री कूमेश्री असरसेना पुष्पदंता मागेश्री यक्षश्री सुलोचना चंदनाश्रीत चतुर्विशतिगणिनीमुख्याश्च वः प्रियंतां २॥ श्रेयांस ब्रह्मदत्त सुरेंद्रद्त इंद्र-देवाश्र वः प्रीयंतां ॥ र ॥. ॐ वृषमसेन सिंहसेन चारसेन वज्ञनाभि चमर वज्रचमर बलद्ता देत पद्मदर्त सोमद्त महेंब्द्त पुष्यमित्र पुनर्वस नंद्न सौंद्र जय विशाख घान्यसेन धर्मिमित सह वरण घनपाल मर्घन तैजोराशि महावीर महारथ विशाल महाज्वाल सुविशाल वज्र

सोमा, वर्भिला शिवदेवी बाह्यी व्रियकारिण्यश्चेति चत्रविश्वितिजनमात्काश्च वः शियता १ ॥ काश्र वः प्रीयंतां रे ॥ महदेवी विजया सुषेणा सिद्धार्थी सुमंगला सुपीमा पृथ्वी त्रक्ष्मणा जय-|| ब्याश्र वः प्रीयंतां र ॥ भरत सत्यभाव सत्यवीयं भित्रभाव मित्रवीयं धभेवीयं दानवीयं मधव मानसी जया विजया अपराजिता बहुरूपिणी चांमुडी कूष्मांडी पद्मावती सिद्धायिन्यश्चेति चतु-विशाति शासन देवताश्च वः प्रथितां २ ॥ नाभिराज जितशेषु हदराज स्वयंवर मेघरथ घरणराज सुप्रतिष्ठ महासेन सुप्रीव हदरथ विष्णुराज वसुपूज्य कृतवमे सिहसेन मानुराज विश्वसेन सुरसेन सुदरीन कुंमराज सुभित्र विजयराज समुष्रिविजय विश्वसेन सिद्धार्थाश्चेति चतुर्विशाति जिनजन-पाताळ किन्नर कियुरुष गरुड गंधवै महेंद्र कुबेर वंरण विद्यात्रभ सर्वोण्ह धरणींद्र मातंगना-गोसुल महायक्ष त्रिमुल यक्षेश्वर तुंबुर कुसुम वरनंदी विजय अजित ब्रह्मेश्वर कुमार षण्मुल मानओते चतुर्विशतियसेंग्रिश वंः प्रीयंतां २ ॥ चनेश्वरी रोहिणी प्रज्ञती वज्रशंखला पुरुषद्ता मनोबेगा काळी ज्वालामालिनी महाकाळी मानवी गौरी गांघारी वैरोटी अनंतमित मानसी महा-रामा सुनंदा नंदा जयावती आर्यश्यामा लक्ष्मीमंती स्प्रमा ऐरादेवी श्रीकांता मित्रसेना प्रमावती युद्धवीये श्रीमंदर तिपिष्ट द्विपिष्ट स्वयंभू पुरुषोत्तम पुरुषवर पुंडरीक दत्त कुनाल नारायण मुमीम आजेतंजय उग्रसेन आजेत श्रेणिकाश्रीत चतुर्विंशतिश्रोत्मुख्याश्र वः प्रयितां र ॥

पुजापाठ

प्रतिश्वति सन्मति क्षेमंकर क्षेमंघर सीमंकर सीमंघर विमलवाहन चक्षरम यशिश्व अभिर्वंद चंद्राभ प्रमें पंम्रोज पमध्येज पमुपुंगव महापमाश्रोति मविष्यत्कृत्धराश्र वः प्रीयंतां २॥ श्रीपेण पुंडरीक राज कनकध्वज कनकपुंगव नाळिन नाळिनप्रभ नाळिनराज नाळिनध्वज नाळिनपुंगव पद्म पद्म-वः शीयंतां २ ॥॥ कनक कनक्राभ कनकः वज्रनाभि वज्रदंत वज्रघोप चारुद्त श्रीद्त सुवर्णप्रभ.भूव्छभ गुणपाल धर्मसेन कित्याँघाश्वेति अतीतद्वाद्राच्याचकवातिनेश्व वः प्रीयंतां र ॥ भरत सगर मघव सनत्कुमार शांति कृंथु अर अरिष्टसेनाश्चेति अनागतद्वाद्शचकवात्तिनश्च वः प्रीयंतां २ ॥ श्रीकांत शांतिचित्त वरबुष्टि मनो-भरत दीर्घदंत मुक्तदंत गूढदंत श्रीषेण श्रीभूति श्रीकांत पद्म महापद्म चित्रवाहन विमलवाहन विजय अचल सुधर्म सुद्र्यन नंदि नंद्मित्र राम पद्माश्चेति वर्तमाननवबलद्वाश्च वः ग्रीयंतां २ ॥ चंद्र महाचंद्र चंद्रधर हरिचंद्र सिंहचंद्र वरचंद्र पूर्णचंद्र शुभचंद्र श्रीचंद्राश्चेति अना-गतनवबलदेवाश्व वः प्रीयंतां २ ॥ काक्तम वरभइ सुभइ सुनिरुष्ट वरवीर रात्रुंजय अमितारि॥ रथ दयामूर्ति विपुलकीर्ति श्रीराम प्रमाकर संजयंताश्चेति अतीतनवबलद्वाश्च वः प्रीयंतां र ॥ प्रियद्त विमलवाहनाश्चेति,अतीत नव वास्देवाश्च वः प्रीयंतां २ ॥ तिपिष्ठ दिपिष्ठ स्वयंभू पुरु-सुभौम् महापद्म हरिषेण जयसेन ब्रहाद्ताश्चेति वर्तमानद्वाद्शचक्रवर्तिनश्च प्रसंबजित् नाभिराजाश्चेति वर्तमानज्ञतुदैशक्लधराश्च वः प्रीयंतां २ ॥

हैं | पोत्तम पुरुपासींह पुरुषवर पुंडरीक लक्ष्मींघर कुरुणात्रोति वर्तमाननववासुदेवाश्व वः प्रियंता २ ॥ नंदि नंदिगमेल नंदिगेण नंदिभूति बल महाबल अतिबल त्रिपिष्ठ द्विपिष्ठाश्चेति अनागत नव वासु-देवाथ वः प्रीयंतां २ ॥ निशुंभ विद्युत्प्रमं रणंगसिक मनोवेग चित्रवेगः हदरथ वर्ज्ञजंघ विद्युज्जंघ बिले प्रहरण रावण जरासंघाश्वेति वर्तमाननव्यतिवासुदेवाश्च वः प्रीयंतां २॥ श्रीकंठ हरिकंठ नीलकंठ प्रीयंतां र ॥ असुर नाग सुपर्ण द्विपणे द्विपोदाध् स्तानित विद्युत् आभि वात दिष्टुमाराश्चेति दश-प्रव्हादाखोति अतीतनव्यतिवासुदेवाध्य वः प्रीयंतां २ ॥ अश्वप्रीव तारक मेरक निशुंभ कैटभ अथकंठ सुकंठ शिक्षिकंठ अश्वशीव ह्यशीव मयूरशीवाश्वेति अनागतनवश्रतिवासुदेवाश्व वः शीयंतां २ ॥ भीम महाभीम रह महारह काल महाकाल दुमुंख निमुंख अधोमुखारचोत वर्तमान नत्र नार-दार्च वः प्रीयंतां २'॥ भीमावाले, जितशतु रुद्र महारुद्र विश्वानल सुप्रतिष्ठ अचल पुंडरीक आजि-तंधर जितनाभि पीठ संत्यकीपुतारचेति वर्तमान एकादरारुबारच वः प्रायंतां र.॥ प्रमद् संमद् प्रकाम कामद भवहर मनोहर-मनोभव मार काम रुद्र अंगजारचाति अनागत एकाद्श रुद्रारच व: विष भवनेंद्राश्च वः प्रियंतां शाचमंर वैरोचन धरण भूतनाद वेणुदेव वेणुधारि पूर्णवाशिष्ठ जल्पभ जलकांत घोष महाबोष हरिषम हरिकांत अमितगाति अमितवाहन अभिशिष्टि अभिमाणव, वैलंब प्रलंब प्रभंजना-रचेति चिरातिमवनेंद्राश्च वः प्रीयंतां २ ॥ किमर किपुरुष गहड गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिरााचारचेति

स्वाभा-॥ सुखानंत-अष्टिविष्टंनरेदारच नः प्रीयंतां २ ॥ किन्नर किंपुरुष तत्युरुष महापुरुष महाकांय आतिकाय महिडिम हिडिममिक्किम हिडिमोपरिम मिक्कमिहिडिम मिक्किम मिक्किम मिक्किम मिक्किमोपरिम उपरिमिहि-शतार सहसार आनत प्राणत आरण अच्युतेंब्राश्चेति षोड्यू कल्पेंब्राय्च वः प्रीयंतां २ ॥ हिडि-गुणितमुखसंभावितक्षीणपर्यायसविकालशाश्वतपरमोत्कृष्टमुखानंदमंदिरायमाणाः । वीतरागद्वेष-॥ पोडशन्यंतरेंदाश्र वः प्रीयंतां २॥ चंद्रादित्यग्रह नक्षत्र प्रकीणंक तारकारचेति पंचविष ज्योतिष्केद्राश्र व प्रीयंतां र ॥ सींघमे ईशान सनत्क्रमार माहें द्र बहा बहोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्त महाशुका गच्छ वज्र वैरोचन अच्छमालिनी गच्छमालिनी वज्रमालिनी वैरोचनमालिनी आदित्यविमान-नाम नवासुदिशानिवासिनोऽहर्मिद्देवारच यः प्रीयंतां २ ॥ विजय वैजयंत जयंतं अपराजित सर्वार्थसिष्टिनामधेय पंचानुत्तरियमानवासिनोऽह्मिष्ठ्देवारच वः प्रीयंतां र ॥ त्रिलोक्विषयलो-| गीतरति गीतयशः पूर्णभद्र मणिभद्र भीम महाभीम सुरूप प्रतिरूप काल महाकालाभिधानाश्चेति हिम उपरिममहिझम उपरिमोपरिमाख्य नव्येवेयकिनिवासिनोऽहाभिंद्रदेवारच वः प्रीयंतां २ ॥ अच्छ री||मोहाः । जातिजरामरणविष्यमुक्ताः । देवाधिदेवाः । परमनिवाणसंप्राप्ताः । परममांगल्यनामधेयाः । कालोकवर्तिसर्वेद्रज्यपर्यायकमकरणव्यवधानातिकससाक्षात्करणकेवलाख्यपरंज्योतिःप्रमुख विकानंतगुणविशेषविभाषिताः । सकलचिकक्षमयार्थभणाँद्राहभिंद्रतिकालसंभवित

धूम धूमकेतु एकसंस्थान अज्ञ कलेवर वकट अभिन्नसाधि शंथिमान चतुःपाद विद्यांजाहु नभ लोहित कनक कनकस्थान अंतरद कच यव दुंदुमि रत्निमिम रूप निर्भास नील नीलमास अश्व अश्वस्थान कोश कंशवणी शंख शंखपरिमाण शंखवणी उद्य पंचवणी तिल तिलपुच्छ क्षारराशि ड्यालामालिनी मानवी वैरोटी अच्युता मानसी महामानस्ययोति षोडश विद्यादेवताश्र वः वः प्रायंतां २॥ श्री नही घृति कीति बुद्धि रुक्ष्मी शांति पुष्यश्वेति अप दिक्कन्यकाश्र वः सोम मंगळ बुध बृहस्पति शुक शानि राहु केतु नाम नवमहाश्र वः प्रीयंतां २ ॥ काल निकाल तक्षक पद्म महापद्म ककोटक जयविजयादि अष्ट महानागा॰च वः प्रियंतां २ ॥ इंद्र आधे यम नैऋंत वरुण वायु कुबेर ईशान घरणीं वंदा×चेति दश दिकपालदेवाश्र व: प्रीयंतां र ॥ आदित्य तिहणी प्रज्ञाती वज्ञायुंखला वज्ञांकुशा अप्रतिचका पुरुषद्ता काळी महाकाळी गौरी गांधारी विश्वेश्वर पिंडाशिनश्रेति पंचद्रा तिथिदेवाश्च वः प्रीयंतां र ॥ अनंत कुलिक वासुकी शंखपाल प्रियंतां र जया विजया अजिता अपराजिता जंभा मोहा स्तंभा स्तंभिन्यश्रोति अष्ट महादेवताश्र वैश्वानर राक्षस नघुत पंत्रग असुर कुमार पित् विश्वमालिनी चमर वैरोचन महाविखु मार |||अष्टकभेमलविलयरपर्धोभूतप्रमायगाढ्सभ्यक्तवाष्यष्गुणविशिष्टसकलासिद्धसमूहाश्र वः प्रीयंतां २॥ प्रीयंतां २ ॥ नित्यप्रग्रन्ततारकायांगकरणाद्यपंतपक्षतिप्रभूतिसमस्तातिथिप्रभावप्रयोजनप्रधानाः

ईशान आयी पुष्पदंत असुर शोप रोग नाग मुख्य भछाट सृगदेव आदेति उदिति विचारी पूतना पाप-॥ जयप ाक्षसी चरकीनामधेया वास्तुदेवताः । सर्वे गुरुभक्ता अक्षीणकोशकोष्ठागारा भवेयुः । दानतपो-विधमां डिडानं नित्यमेवास्तु । मात् पित आत् पुत्र पौत कलत गुरु सुहत् स्वजनसंबंधिबंधुवर्ग-सहितस्य अस्य यजमानस्य घनघान्यैश्ययंद्यतिबलायुर्यशस्कीतिंबुद्धिवधंनं भवतु । सामोद्प्रमदा भवंतु । शामदेवताः प्रसीदंतु । यहदेवताः प्रसीदंतु । कुलदेवताः प्रसीदंतु । दीक्षागुरवः प्रसीदंतु बुध शुक्त गुरवश्नेति अष्टाशीति यहाश्च वः प्रीयंतां २ ॥ माम नगर खेड खबंड पर्जन्य ज्वाल ज्वालकेतु क्षीरसम अघ थवण राहु महाग्रह भावग्रह कुज भासकर सत्यक भृश अंतारिक्ष पुष वितथ राक्षस गंधवै भृंगराज भृष दौवारिक गिमंकर क्षीमंकर अभयंकर विजय वैजयंत अपराजितं विवाल बस्त विजयिन्णु विकस सहरा मिलय काल कालकेतु अनय सिंहायु विपुल काल महाकाल रह संतान संभव गीरा शांति बस्तून निश्रक प्रलंभ निर्मेत ज्योतिष्मत् ख्वंप्रभ भासुर विरज निर्देख वीत महिप ।स्तुवास्तञ्यास्ताः समचेनीयाः । बहा इंद्र आभि यम् नैऋति वरुण वायु कुबेर अपवत्स पत्तन होपामुख संवाहन घोप राजधानी जिनधाम प्रासाद गोपुर गृह वेवस्वत् मित्र भूघर सविंद्र साविंद्र इंद्र इंद्रराज रह रहराज अप अक काष्ट्र एकजाट

शिक्षागुरवः प्रसीदंत् । विवागुरवः प्रसीदंत् । चातुवैणेसंघाः प्रसीदंत् । शांतिभैवत् । कांतिभैवत् शिवंकमोस्त । कमेसिव्दिरस्तु । शास्त्रसमृक्दिरस्तु । इष्टसंपद्स्तु । आरिष्टनिरसनमस्तु । धनधान्य-विधी-यते॥ २॥ श्रीशांतिरस्तु शिवमस्तु जयोऽस्तु नित्यमारोगयमस्तु तव पुष्टिसमृष्टिरस्तु। कल्याण-शिव-त्रिधिभेत्त् । पुष्टिभेत्त् । सिष्टिभेत्त् । वृष्टिभेत्त् । आविन्नमस्तु । आरोग्यमस्तु । आयुष्यमस्तु । ततो रहा×चतुरिधमुराधिपाः । रोहिण्याचा जयाद्या×च श्रचाद्यस्तिथिदेवताः ॥ ६ ॥ महामा-स्वस्ति भद्रं चास्तु वः। जिनाधीशा गणाधिपाः। गणिन्यो दार्तुमुख्या×्च श्रोतारो यक्षनायकाः॥ ४ ॥ यक्ष्यो जिनोनां पितरो मातरो मनवस्तथा । चिक्रणो बलदेवाश्च केशवाः प्रतिकेशवाः ॥ ५ ॥ नारदाश्च समृष्टिरस्तु । काममांगल्योत्सवाः संतु । शाम्यंतु घोरााणे । शाम्यंतु पापााने । पुण्यं वर्धतां । गाभ दिक्पाला प्रह्वास्तुसुरास्तथा । यामाधिद्वता यस्मिन् देवताः कुलदेवताः ॥ ७ ॥ एते भन्याश्च वैकाणाः सर्वे अण्याः पुण्याह्वाचने । ततो देवाः प्रसीदंतु विमा नक्यंतु सर्वथा ॥ < मतुलमस्तु ॥ यत्मुखं त्रिषु लोकेषु न्याधिन्यसनवर्जितं । अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु । निःप्रतिघमलमस्तु । मस्तु सुलमस्त्वाभिवृद्धिरस्तु द्यिधुरस्तु कुलगोत्रधनं सदास्तु ॥ ३ ॥ भूता भवतो खित्ति भइं चास्तु नः। हतास्ते परिपंथिनः। रात्रवो निधनं यांतु। धमों वर्धतां । श्रीवर्धतां । आयुव्धतां । कुलं गोत्रंचाभिवधतां ।

महायज्ञसमारंमे गंघाबुक्तपने तथा । गंघोदकप्रदाने च शांतिपुष्टबाद्यपक्रमे ॥ ९ ॥ आधानादि-

बीजानां सेचने तथा। पुण्याह्वाचना पुण्या भण्या संकल्पपूर्विका ॥ ११ ॥ इति पुण्याह-कियारं में महवकत्वसंभवे । परमंत्रमयोगे च महोत्पाते महार्काज ॥ १० ॥ सर्वेष्वपि च होसेषु वाचनम् ॥

### ॥ अय दश्दमः॥

तदर्शनाय अनंतवीयोय अनंतसुखात्मकाय पूर्वदिग्मुखे दभेमवस्थापयामि स्वाहा इंद्रदभेः ॥ संताप-||| पित्रभूभि परितो दिशासु पूर्वादिकासु प्रथितान् प्रशस्तान् । अशेषविद्योपशमाय दर्भान् संस्था-मित्तया ब्रम्हमहामहे ॥ र ॥ ॐ -हीं दर्पमथनाय नमः स्वाहा ब्रम्हदर्भः ॥ मघोनकककुद्धागे∥ स्वाहा। शुचिष्ठाशुचिष्ठेषु कोणाकोणेषु आग्नेच्यां दिाशे दर्भमवस्थापयामि स्वाहा अग्निद्भेः॥ तीक्षणं॥ वृक्षिणाशायां दुभे लक्ष्म्या समीक्षितं । क्षिपाम्यभिषवारंभे यमारंभाबिभित्सया ॥ ५ ॥ ॐ =ही |पयामो हरितान् कमेण ॥ १ ॥ दमेखंडं समादाय विश्वविष्ठैकखंडनं । क्षिपामि ब्रह्मणः स्थाने दमें निर्भग्नविद्यकं । भोगैश्वयीभिवृध्यर्थं क्षिपामि क्षिप्तकत्मषं ॥ ३ ॥ ॐ व्हीं अनंतज्ञानाय अनं-पापनोदार्थं प्राणिनां प्रक्षिपाम्यहं । दभं हुतारानाराायां सर्वज्ञसवनोत्सवे॥ ४ ॥ ॐ =हीं ब्रह्मणे| रवाहा । प्रजापतये स्वाहा । जिनाय स्वाहा । जिनोत्तमाय स्वाहा । घवाय स्वाहा । घवोत्तमाय्

🌃 अनंतवीयीय जितेदियाय नमः दक्षिणस्यां दिशि दभेमवस्थापयामि स्वाहा यमदभैः ॥ नरारोहणदि-दिशि दमेमवस्थापयामि स्वाहा नैऋतिद्भैः ॥ त्रैलेक्येशस्य नाथाय नमस्कृत्वा जिनेशिने। वह-ग्मागे निःशेषक्केशनाशनं । विद्धे दुर्भमारब्धाजिनेद्राभिषयक्तियं ॥ ६ ॥ ॐ व्हीं प्रमब्ह्यां नैऋत्यां णस्य हरिन्दागे स्थापये दुर्भमद्भतं ॥ ७ ॥ ॐ =हीं परममंगलाय परमपविताय परमनिर्वाणकारणाय नमः अपरस्यां विशि दभमवस्थापयासि स्वाहा वरुणद्भैः ॥ मातिरिश्वस्य दिग्देशं विश्वविश्वंभर-नत्वा श्रीवृ-,क्षणे क्षेमं विद्धे दर्भमद्भतं ॥ ९ ॥ ॐ न्हीं त्रैलोक्यनाथायं त्रिलोकमाहिताय शुचिरत्नवयप्रदेश-वायव्या | अलिक्षितं । वर्धमानैशमेशान्यां दर्भं च विद्धे दिशि ॥ १० ॥ ॐ हीं नमो नवकेबललिधसम-युतोरगवृद्वंद संसेन्यमानकम्लेक्षणनागराज । अस्मिन् जरामरणनाशमहोत्सवेऽहं दभे द्वामि । स्कूजेंत्कणामाणे-। पाताल्बासिने दुभ प्रमोः । अभिषेकसमारंभे द्भैगभे प्रकल्पयेत् ॥ ८ ॥ ॐ ही पंचकल्याणसंपूर्णाय दिशि दर्भमवस्थापयामि स्वाहा वायन्यद्भैः ॥ यक्षरक्षितक्षेत्रेषु क्षिपाम्यक्षणवीक्षणं । नकराय उत्तरस्यां दिशि दुभैमवस्थापयामि स्वाहा यक्षदुभैः॥ सर्वस्य शांतये शांतं निवताय देवाधिदेवाय ऐशान्यां दिशि द्भैमवस्थापयामि स्वाहा इंशान्द्भैः ॥ सजलाक्षतचंदनं ते ॥ ११ ॥ पूर्वेशानविद्गिमागे शांत्यर्थं जगतामिह । क्षिपामि भुजगेशिने ॥ १२ ॥ ॐ ऱ्हीं को फणालेकृतमूरीये घरणेंद्राय

पुजापाठ

निहिंगानेंद्रमध्ये अधरस्यां दिशि दमेमवस्थापयामि स्वाहा घरणेंद्रदेभैः ॥ जैवात्के हिमस्रीतिल सिंहयान लोकप्रदीपपर गोहिणिसौख्यधाम.। यसे श्राशांक सुविभूषण सूरिधाम दर्भे ददामि हिरि-चंदनमक्षतं ते ॥ १३ ॥ जैनेंद्रिटिविशुध्यर्थं प्रत्यग्नैन्क्षेतिकाष्ठयोः ॥ अंतराळे क्रुशन्यासं करोमि श्वेतमानवे ॥ १८ ॥ ॐ न्हीं को हरिणलांछनसमन्विताय सोमाय नैऋतिवरुणमध्ये ऊर्घायां

## ॥ अथ भूदेवताचनम् ॥

दिशि दर्भमवस्थापयामि स्वाहा सोमद्भेः॥

जलमलयजाक्षतपुष्पचर्षपप्रपफलिनिब्हैः। अहैन्महामहे महीमहमद्याध्वरे विद्धे ॥ १ ॥ ॐ न्हीं निरजिसे नमः । ॐ न्हीं शीलगंधाय नेमः । ॐ न्हीं अक्षताय नमः । ॐ न्हीं विमलाय अभेष्टफलदाय नमः । ॐ न्हीं भूभूमिदेवतायै भूम्यचीनं करोमि स्वाहा । भूम्यचीनं ॥ | निमः । ॐ न्हीं परमितिद्वाय नमः । ॐ न्हीं ज्ञानोद्योताय नमः । ॐ न्हीं श्रुतधूपाय नमः । ॥ इंद्रालकारः ॥

🏽 ॐ मदीयपरिणामसमानविमळतमसािळळिलानपित्रियोभूतसवाँगयष्टिः । सर्वागीणार्षहरिचंद्नसौगं-ि प्यदिगियदिगियमो हंसांसघयलघौतदुक्रूलांतरीयोत्तरीयः ॥ ॐ श्रेतवणे सवोपद्रवहारिणि सर्वजन-हैं। मनोशिजिनि परिधानोत्तरीयं घारिणि हहं झंझं वंतं संसं तंतं पंपं परिधानोत्तरीयं घारयामि स्वाहा ।

Table 5

ग्नाममां ॥ १॥ अतिनिर्मत्मक्तकल्लेतं यज्ञापबीतमतिपूतं। रत्नययमिति मत्वा करोमि गायाः सुमुन्हिकन्यायाः । करवाणि करगतां यां मदंगुलाममलमुद्रिकामुद्रां ॥ ॐ =हीं सम्यग्द्रश-। ३ ॥ नयमगंधनानाप्रसूनरिवतां विचित्रत्रामाठां । गुणमणिमाठामिव जिनपादादादाय धारये करयुगे कंकणं । मंजीरं शिगसा॥ ॐ -हीं सम्यक्चारित्राय नमः स्वाहा । शेखेरमंतः॥ ३॥ सन्दर्भानिमितसुरत्निवि-गजमानं सत्कर्णकुंडलयुगं वरमोक्षत्वक्ष्म्याः । कर्णे क्रियेऽतिललितं मणिभूपणानां स्नानोत्सये सपदि गोपिता जिनस्य ॥ ॐ न्हीं सम्यग्ज्ञानाय नमः स्वाहा । कुंडेंलमंत्रः ॥ ४ ॥ यत्सर्वरत्नरिनितं १ करागरण-पातांबर एक नेसणें व पांबरणें. २ यज्ञोपवीतसंबारण-जानवें गळयांत घाळणें. ३ शेखरमंत्र:--क्त्रपारहुम्णमासरणं ॥ ॐ न्हीं सम्यन्द्रशैनज्ञानचारित्राय नमः स्वाहा । यैज्ञोपवीतसंघारणं मज्ञामचारिजाय नमः स्वाहा । मुद्रिकामंताः ॥ ६ ॥ घृत्वा शेखरपह्हारपदकं मेनेयकालंबकं ने'रीन्या गाठीट्य फुरोनी माळ बोवर्णे 8 कुंडळमवः-कानीत कुंडळ बाळणे. ९ कंकणमवः-दोनी हातांत ककण घाळणे मुरिमारंगः- तानीत मुद्रिमा चालमे. ७ पोडग्रामर्णः-फुलाची माळ, पीतांचर, मोखाचा द्रार, पटक, मोखाचा कंठा है। गिष, मा देन्द, पिषण, केयर 131, मन्दोर, मुदित्ता, कुउन, एक प्रकारचे काम्पण, कंतण, तोटे, पांचे, हे सर्व अगायर चान्न क्रितं करोमि ॥ ॐ चीं सम्यग्द्रशैनाय स्वाहा । कंकेणंमंत्रः ॥ ५ ॥ शुद्धरत्नरिचतामिव स्वगोपवगेसुखसार्सनेप्रसादाच्छ्रोककण क्रमूगंगद्मध्यमंध्रस्कटीसूत्रं च मुद्रान्तितं ॥ चंचत्कुंडलक्णेपूरममलं पाणिह्रये कटकं पदे जिनपतेः श्रीगंघम्ब्रांकितं ॥ पोडंशाभरणं ॥ ७ ॥ ग्नित्रनापञ्यापित्रभाहतहरिद्विन्रांधकारं

॥ अथ चतुर्दारपालानुकूलनं ॥

यजामहे प्रतिगृह्यतां २ ॥ शांतिधारां ॥ १ ॥ मुक्तास्वस्तिक लाहि त्वं बलिमंजनांजनरचे द्वारे स्थिते दक्षिणे ॥ ॐ न्हीं अंजनप्रतीहार दक्षिणद्वारे तिष्ठ २ ठठ इदमध्येमित्यादि ॥ २ ॥ मुक्ता- स्वस्तिक प्रत्याद्वारानियुक्त वामन बलिं कुंदचुते स्विकुर ॥ ॐ वामनप्रतीहार पश्चिमद्वारे तिष्ठ मेडपस्यास्य रक्षार्थं कुमुदांजनवामनान् । पुष्पद्तं च पूर्वादिद्वारेषु स्थापयाम्यहं ॥ तोरणोपांतापस-व्यद्शेषु कुंकुमाक्षुरपाक्षतं क्षिपेत् ॥ १ ॥ ( येथं केशरानें रंगविलेले तांदूळ व फुलें तोरणद्वा-ाच्या उजन्या बाजुकडून चारी दिशेला टाकणें. ) मुक्तास्वस्तिकमास्थितं नवसुधाधौतं मुखैः २ ठठ , इदमध्यंमित्यादि ॥ ६ ॥ मुक्तास्वित्तिक , सक्पुष्पोज्यल पुष्पदंत बलिना तृप्त्योत्तर-दघत्। प्राग्हाराधिकृत प्रतिच्छ कुमुद् त्वं पूतमेतं बार्लि ॥ ॐ न्हीं कुमुद्प्रतीहार निजद्दारे तिष्ठ २ ठठ इदमध्ये पाद्यं जलं गंधमक्षतात् पुष्पं चरं दीपं धूपं फलं बार्लि स्वस्तिकं यज्ञभागं गंचिभिः । मांतं नन्ययवप्ररोह्रिन्देः कुंमं दशा लालयेत् ॥ रंमास्तंभरचायमगर्भाषिति सीवर्णदंडं हाःस्थिते॥ ॐ न्हीं पुष्पदंतप्रतीहार उत्तरहारे तिष्ठ २ ठठ इदमर्घ्यमित्यादि॥ ४॥॥ अथि यागमंद्रल्यन्तिनिधानम्॥

नागेंड्चूणेंन सितेन रैंद पीतेन नीळप्रभ नीलकेन । रक्ताभ रकेन लिखासिताभ कृष्णेन सन्मंड-स्वाह्य लमिटिह्पत्रे॥ ॐ न्हीं श्रीं क्कीं श्रेतपीतहरितारणकुष्णमणिचूणं स्थापयामि

ं पंचकस्थापनं ॥ १॥ चंद्राभ चंद्राभिविमान माल्यभूपांगारागांबर नागराज । हस्तांबुजस्थाजुनरत्न-गत्य जिनंद्यज्ञे ॥ ॐ -हीं हेमप्रभाय घनदाय ठठ स्वाहा । पीतचूर्णस्थापनं ॥ २ ॥ हिरि-। १ ॥ हेमाभ हेमाभविलेपनस्नाभिषांशुक यक्षराज । हस्तापितप्रत्नस्वणेच्णेंबेंदी लिखा-स्रभामत्ये हरिस्रभास्रग्वासोविमानाभरणांगराग करात्कगारुत्मजरत्नचूणेंवेदी लिखागत्ये जिनेद्र-म्गेंबेदी लिखागत्य जिनेंद्यजे ॥ ॐ हीं नागराजाय अमिततेजसे स्वाहा । श्वेतचूणेस्थापनं

वेदिकोणेषु प्रत्येकं हीरकं न्यसेत् । वज्रस्थापनं ॥ ६ ॥ चतुरसं क्षिबीजापं दिग्विदिग्वीतळांतकं । भभ्पाह्ममणैकालंकरणामयान कराबुरागात्कुरविंदचूणेंवेंद्रां लिखागत्यं जिनेंद्रयत्रे ॥ ॐ हीं यज्ञे॥ ॐ -हीं हरितप्रभाय शत्रुमथनाय स्वाहा । हरितचूर्णस्थापनं॥ र ॥ रक्तप्रभामत्ये जपा-रत्त्रप्रभाय सत्रेवशंकराय वषट् स्वाहा । अरुणन्यूर्णस्थापनं ॥ ध भंगांगबंदारक कुरणवस्त्रिव-लेपनाकल्पविमानघाम । पाणिप्रणीतासितर्त्नचूणैवेदीं लिखागत्य जिनेंद्रयज्ञे ॥ ॐ दीं कुटण-लमेत्य विद्योषानिवातहेतोः। करस्कुरद्वज्ञरजोभरेण कोणेषु वज्राणि लिखस्व वेद्याः॥ॐ नु प्रभाय मम शत्रुमथनाय फट् घे घे स्वाहा कुष्णचूर्णस्थापनं॥ ५॥ शचिकटाक्षेषुशरव्यश्नक त्र म्रांकितचतुरकोणं पीतामं क्षितिमंडलं ॥ ७ ॥

# ॥ अथ कलज्ञन्यासविधानम्

॥ गवं॥

यसंभसंभृते । मानारत्नराचितिविचित्रनेत्रपिनद्वितितावितानातिशयशोभिते । जैने शशिविशद्य-खगौप्रमेव निरगैलं पुष्टकामे । पवमानचल्दितळलितकेतुमालाविलसिते । भाभारभारयन्माणिक्यम-विन्यस्तविविधाचैनाभिषेकपरिकरपरिषूर्णे । पूर्णकलशचतुष्टयमध्यस्थाभिषेकपीठे । महाभिषेकमंडपे शोराशिषिबाभिनवमुक्तफळळंबूपभूपिते । मुगंधिसळिळसंसिक्तसमुत्सपेंद्रराभूरिसौरभाभिरामे अधोत्तरशतकलशस्थानेषु ॥ सूत्राणि त्रिंशद्धोत्तरशतकलशान् न्यासतः पंच कुंभान् द्भरमितकविन्यासञ्जालिशालिनिकरसमास्तरणकत्याणेषु । भगवद्हेद्भिषवणघरणिकोणेषु

१ पीठासमोर निर्मिछेल्पा चीकोनी कव्यावर उम्या १५ व खाडव्या १५ अशा २० दोन्या मारणे क्षणजे खांची घरे १९६ पडतात. स्विपिक्ती ध्वादि चारी दिशेषा मार्गावहक एकदर ४० घरे सोडणे. पहिल्या दोन ओळाँत व बाख्न पसरणे. त्याजवर स्वीरतक यत्र काढणे. तें असे कीं मध्यभागीं चार दळाचें कमळ काढ़न लाच्या समोंवतीं बर्तुळाकुतीने निश्या व सहाव्या ओळांत जितनों वरे असतीं छ त्या प्रत्येक घरांत एक शेरमर मात घाळ्न पसरणे व खाबर तादूळहो

|||दिग्मध्ये द्विशमार्गे प्रथमपद्युगे दे चतुर्थे च षष्ठे ॥ मध्ये तीर्थांबुपूर्णांन् निसिल्पारेमलद्रज्यदि-[ताकोछतः थियं। दलेषु हीं चतुष्कं च बाह्ये वा क्षितिमंडलं ॥ ३ ॥ अर्थचंत्रघटीक्षं पंचपत्रां-बुजाननं । नांतर्लातामदिकोणं घवलं जलमंडलं ॥ ४ प्रत्येककलगान् पूर्णान् चंदनाक्षतचर्िन-|तान् । पमाद्र्यमुखान् बीजपूरकेणोपशोमितान् ॥ ५ ॥ श्वेताद्विगुणसूत्रेण वार्ष्टतान् शोभनं यथा । योषधाचीन् । अहंज्जन्मामिषेके विधिवद्हमिह् स्थापये पीठिकाये ॥ १ ॥ प्रस्थं प्रस्तीये शालीनां पंचकं चतुरस्राणां मंडलानां मनोहरं ॥ ८ ॥ श्वेतपीतहरिद्रक्तकृष्णचुणैः प्रपूरयेत् । नानाविधमनो-आढकांबंबुसंपूर्णान् छेदकालादिदूरगान् ॥ ७ ॥ एवं कुंभान् सुसंस्थाप्य शालिप्रस्तारबाह्यतः । नोष्ठांत श्री हे असर लिहांने चारी दळांत नहीं हे असर लिहाने चतुळाकुनी मडळांत पूर्वार निरोछा प हे असर लिहाने. अग्नयादि चार दिशेला थं हे अक्षर लिहार्वे, या मंडलाबाहेर कादलेत्या चैकिनि मडलात पूर्वादि चार दिशेला क्ष हे अक्षर म या मेडलाच्या आंतास्या कोणी क्षो है टिहार्जे. याप्रमाणे काउलेस्या यत्रावर घट व झळझळीत दुपटरी पाद≕्या सुनाने फलपछवसद्दुर्वान् दर्भगुच्छादालंकृतान् ॥ ६ ॥ द्रोणपानीयसंपूर्णान् पृथकुंभान् मनोहरान् काल्या साचितित गुडाळून ठेवणे. याचप्रमाणे मन्यभागी न्यास कळस ठेवणं पसरलेल्या भाताबाहर प्यवण घाळणे एक मडल काढणें. - बे.सा, महलाबाहेर एक चीकोनी मडल काढणें. स्थानंतर क्षेमल्काणिकेत स्थितिक काढणें. प्रत्येकं परिशोमितं । तदूष्त्रे तंडुले पद्मं चतुद्लसमन्वितं ॥ २ ॥ कर्णिकायां हारिफलवृदेरलंकतं ॥ ९ ॥ पूजां कत्वा कमात्मम्यक् स्नापयेत्परमेश्वरं ॥

### । अय कल्यालेकारः ।

रैरत्नाविलगंघपुष्पकलितेरतीर्थामुभिः पूरितान् । भारवतांकजनीजपूरवद्नाम् सच्छ्येवसूत्रावृतान्॥ ॥ चोचेश्रंदनपंकममतनुभिः शाल्यक्षतेश्रचितान् । स्निभिमंगलपह्यत्रेश्र कलशान् संस्थापये भूगि-

## ॥ अथ प्चक्रमस्थापनावांभः॥ तान् ॥ इति कलंशालंकारं कुर्यात् ॥

॥ स्रोणांमःपरिपूरितांश्रतुरशः कोणेषु यज्ञक्षितेः । कुंभान् न्यस्य समंगलेषु निद्धे तेषु प्रसृनं ष्पोत्करेराचिताच् ॥ श्रीमत्पष्ठवसत्फलांश्र कमलान् सष्तनगर्मोज्वलान् । सत्कुंभांश्रतुरश्रतुष्कविधि-स्यारने॥ (या मंत्राने 8 न्यासकलशावर अक्षता टाकमें, ) ॐ न्हां न्हां न्हें न्हां वरं॥ १॥ शालिस्वस्तिकंदभंगभितचतुःकोणेषु वेद्याः स्वयं। सत्तीथोंदकसंभृताच् प्रविलसपु-मान् संस्थापये सन्मुदा ॥ र ॥ ॐ -हीं स्वातये कलशस्थापनं करोमि स्वाहा । स्वस्ताये कलश-संस्थाप्याढकवारिपूर्णकलशान् पद्मापिधानाननान् । प्रायो मध्यघटान्वितानुपहितान् सङ्घंधचूर्णादिभिः

र सर्व मन्जशांत पाणी, रत्न, गय, पुष्प, सुवर्ण बाख्न त्यान्या तोंडास सुदर ९ पाने रुत्वन त्याजवर कमक ठेगणें. त्यानर धाळुन भयवा नारळ ठेवणें. सर्व क्रह्याना फुछाची माळ बाळणें. य दर्भकुचे खोवणें, याचे प्रमाण ३।९।७।९।१२ मगुङ मसणे. सर्व मत्यास गयः अत नाय्न मप्तां एड चढिषणे. कुलम ११३.

सारित ॥ ३ ॥ क्षीरोदपम्बनासारपुष्यशैलोत्शनिर्झराः । उपनयोऽपि का नदाः कावेरीयसुनाद्यः ॥ १ ॥ वापीकुपतटाकाबास्तत्रत्या अपि देवताः । तीथींदकप्रदानेन प्रसीदंतु जिनोत्सवे ॥ ५ ॥ क्सापान् हो निमोजन सम्मन । पद्मास्या सहापद्मास्तानिन्छः केसरी तथा । पुंडरीको महापुंडरीकश्चेते महा-दायान् ॥ १॥ ॐ न्हीं चतुष्कोणेषु कुंभान् स्थापयामि स्वाहा । चतुष्कोणेषु कलशान् स्थापयेत ॥ नीलोत्पलं क्षीरसुपूर्णेकुंभं कर्पूरसंमिश्रिततीर्थवारं । जिनाभिषेकादिविद्यीवपक्षं संस्थापयेऽहं जिनमित्युक्तः ॥ १॥ ॐ न्हीं क्षों नीलेभणितिनित्तिं अष्टयोजनगंभीरं सप्तक्षशोच्छेदं िन्ना ॥ २ ॥ नारी च नाकांता सुवणंकुला महानदी । रूप्वकुला तथा रक्ता रकोदा च महा-क्ष्यः॥ १॥ गंगा सिंघुनदी गेहिद्रोहितास्या महानदी । हस्चि हस्किंता च सीता सीतोद्या-हिए वचनात्मानं मंत्रमुद्घोष्य सामाजिकाः । हरतप्रत्ययेन विशु बकुसुमांजिलिपुण्याहकलशं संस्था-कुन र और वंर मंर हंर मंर तंर पंर बांर बीर बावयर हे सः स्वाहा । कल-गद्दीजपूरकुराद्पेणपछ्वास्यान् ॥ संस्थापयामि घवलाक्षतचितानां । कोणेषु पीतनिकटेषु बरप्र-ट्यानि । ॐ शुद्धजल सुवर्णवटं प्रक्षालितपरिपूरितनवरत्नगंघपुष्पाक्षताद्यन्तिमामोद्कं पवित्रं । हा मन सणत ईशान्य न्यासक्विशावर अक्षता व फुछे टाकीत कलशस्यापन करणे. याप्रमाणे आग्रेय, निर्मित्र, राजल्शास्टः ॥ ( हा मंत्र हाणत कलशावर पाणी धरणें. ) तीथां बुपूर्णकलशां सिगुणीकृतानां

ी पाएय न यथा है। योचेंदी स्वीपने करणे.

चतुःकोराप्रमाणमुखं क्षीरोदाधिजलपरिपूर्णानंतमहानंतर्डुबुडुगुडुगुजनानंनादं गोलनामं इंशान्यां दिशि भूमी ॥ ३ ॥ ॐ -हीं कों अरुणवर्णविनिर्मितं अष्टयोजनगंभीरं सप्तकोशोच्छेदं चतुःक्रोशप्रमाण-॥ प्रथमगंगळकुंभं स्थापयामि स्वाहा । स्थापितेऽस्मिन् सोदकानि सचंदनानि साक्षतानि सपछन् वानि साहिरण्यानि समंतात् पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ अभ्यन्यं कलज्ञं तोयप्रवाहेश्रंदनैरहं । अक्षतेः कु-अरूणवर्णैः कृतरत्नकुंभं घृतप्रपूर्णं दिशमामियागं ॥ जिनॅद्रदेशाभिषवं जलादौराराघयेऽहं जिनयज्ञं-मुखं क्षीरोद्धिजलपरिपूर्णानंतमहानंतगुडुगुडुगजितानिनादं अरुणनामं आग्नेय्यां दिशि द्वितीयमंगल-| कुंभं स्थापयामि स्वाहा । स्थापितेऽस्मिन् सोदकानि , सचंद्नाानि साक्षतानि सपछवानि सहि-रण्यानि समंतात् पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ अभ्यन्यं कलशं तोयप्रवाहेश्रंदनैरहं । अक्षतैः कुस्सैरनेदीपै-व्णकुंमं पयसा सुपूर्णं श्रीखंडकपूरमुमिश्रितेन । जिनेंद्रदेवाभिषवं जलाबैः संस्थापये नैऋतिदि-ध्यैः फलैराप ॥ ॐ चीं को नेत्राय संवौपट् कलशाचीनं करोमि स्वाहा । कलशाचीनं ॥ श्रीकृ-सुमैरसैदीपधुपफलैरापे ॥ ॐ -हीं नेत्राय संवीपट् कलशाचेनं करोभि स्वाहा । कलशाचेनं ्या मंत्राने ईशान्य कलशाला अर्घ देणें व पुढील कलशांनाही जेथल्या तेथें देणें,

१ ज्या शब्दापुढे मिना श्लोकारम चरणाक्षरापुढे भसे ( • ) सूचक चिन्ह भाहे ते पाहन त्या शब्दापुढीळ शब्द 

विवेदेशं॥ ४॥ ॐ न्हीं क्रों कृष्णवर्णविनिर्मितं अष्टयोजने॰ कृष्णनामं नैऋतां दिशि

तृतीय-

पूजापाठ

मंगलकुंभं स्थापयामि स्वाहा । स्थापितेऽस्मिन् सोद्कानि॰ क्षिपेत् ॥ अभ्यन्यं कलशं॰ कलशा-वायव्या संस्था-| अन्यच्ये० | कलशाचीनं ॥ जलैगंघक्षोदैः कलमसद्कैः पुष्पनिवहेहिगिभिदीपोष्टैः स्फुरद्गरुघूपैः। संबांद्यतामिवगतांश्वतुरस्रकुंभान् संस्थाप्यामि कलेशान् जिनशेदिकांते॥ ८॥ ॐ न्हीं चतुःकोणपूर्ण-पह्नवादोः संस्थाप्य पूर्णकलंशं दिशि पूर्वभागे॥ ६॥ ॐ -हीं कों सुवर्णवर्णाविनिर्मितं अष्टयो-॥ ७॥ ॐ -हीं नेत्राय संबौपट् स्वाहो । कलशाचिनं ॥ (या मंत्रानें बाकी सर्वे १०८ कल-जन० सुवर्णनामं मध्यपूर्णकुंभं पंचमकुंभं स्थापयामि स्वाहा । स्थापितेऽस्मिन् सीदकानि॰ क्षिपेत् कलशाचेनं ॥ सुंवर्णपूर्णकलशं कृतरत्नकुंभं शकं समुचरतरं शिशपूर्णनीरं । श्रीखंडकपूरसुगंधसु-कुंभान् स्थापयामि स्वाहा ॥ ( या मंत्राने चार कोणकुंभांची स्थापना करणें. ) वज्रवेहुर्यमाणि-क्यपुष्परागप्रवालयुक् । गोमेदकेंद्रनीलादिरत्नद्रव्यमिनीएयते ॥ ९ ॥ ॐ =हां बज्रधेह्यांदिनवरत्न-फलशतैः। यजामि प्रीत्याहं कलशानिकरं जैनस्नपनिक्रियारंभेऽमुष्निन् निषिलजादानंदजनने दिशि चतुर्थमंगलकुंमं स्थापयामि स्वाहा । स्थापितेऽसिन् सोंद्कानि॰ क्षिपेत् ॥ अभ्यन्ये । शांना एक अर्घ देणे. ) सत्पष्ठवांचितनुषान् कलधौतकप्यताम्रारक्टघटितान् पयसा सुपूर्णान् चेनं ॥ शाशिष्ठभाकुंभद्धिप्रपूर्णं सह्व्युगंधैः पारीमिश्रितं तं । सानंददानं जिनपाभिषेके पयेऽहं दिशि वायुदेशे॥ ५॥ ॐ न्हीं कों श्वेतवणीविनिर्मितं अष्योजन॰ श्वेतनामं

नाळिकेराम्रनारंगकद्त्यामळकोफलं । अन्यच्छुभफलं सर्वमुच्यते फलकुंभकं ॥ १० ॥ ॐ चीं निक्षेपणं ॥ ( या मंत्राने नवरत्न घालणें, कानडीमाषैत याला कळसगाणकी म्हणतात. )

नोबटी ॥ ११ ॥ ॐ न्हीं माधवीमाष्ट्रिकादिपुष्पस्थापनं करोमि स्वाहा । पुष्पस्थापनं ॥ (या फलाची स्थापना करणें. ) माधवीमिष्ठिकाजातिकेतकीनवमिष्ठिका। पाटलीकरवीरादिसुमनःसुम-नाछिकेरादिफलस्थापनं करोमि स्वाहा ॥ फलस्थापनं ॥ ( या मंत्राने कलशावर ठेवलेल्या मंत्रानं कलशावरील फुलांची स्थापना करणे.

# ॥ अथ पीठारोपणविधानं ॥

हैत्अभुंणां । मोक्षं मंक्ष्वाहक्क्षोः प्रथमामिव कृतं तस्य सोपानमुचैरारोहाम्युचदुद्धघ्वानिपिहितादेशा-पूतार्धेचंद्रोपमा ॥ यत्तीर्थंकरजन्ममज्जनजलैः पिठं पवित्रीकृतं । तन्मत्वा जिनमज्जनोचित्रिद्धे स्यानकं ह्यानपीटं ॥ १ ॥ ॐ -हीं स्वस्तये पीठमारोपयामि स्वाहा । पीठमारोपणं ॥ ( या मंत्राने स्वाहा । श्रीपीठस्था-1 स्नानेच्छा पीततापश्चमरतिरजेसां नैत्र भावाहेतां सां श्रद्धाछः स्थापनायां विहितसतिरहं स्थापना-पीठारोपण करणें. ) यन्मेरोगिरिशेखरस्य शिखरे घत्ते तिरीटश्रियं । यत्संपर्कमवाष्य पांडुकशिला पीठं मया स्थाप्यते ॥ २ ॥ ॐ ऱ्हीं अहँ ६मं ठठ श्रीपीठस्थापनं करोमि पनं ॥ ( या मंत्राने पीठस्थापना करणें. )

|ॐ =हीं पंचमेरुश्यितशाश्वताजिनार्षेषा अत्रावतरतावतरत संगोषट् स्वाहा । ॐ =हीं पंच॰ अत्रा| तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ हीं पंच॰ अन मम सिमिहिता भवत २ वषट् स्वाहा । आहा-मंदरो नाझा विखन्माली च पंचमः ॥ १ ॥ ॥ अथ मेहपूजा ॥ । आदिः सुदर्शनो मेर्निजयोऽप्यचलस्त्या । चतुथो

॥ १ ॥ श्रीखंडसारेण विलेपनेन कपूरसत्कुंकुमामिशितेन । यः शाश्वतो० ॥ ॐ हीं पंचमे० ॥ | पंचसवन्छै: प्रशामयैवी जिनमायजे तं ॥ ॐ न्हीं पंचमेरुस्थिताजिनार्बिबेभ्यो जलं निवेयासि स्वाहा नस्यापनसन्निधीकरणं ॥ मंदाकिनीतीर्थजले: सुगंधै: सुवर्णभंगारभ्रतैविशुक्षे: । यः शाश्वतो मेहबु । अक्षतान् ॥ ३ ु॥ मंद्रारसत्केताक्रेचंपकाद्येः पद्मप्रसूनैः सुरमित्वसारैः यः शाश्वतो ।। ॐ ही। मिथं ॥ र ॥ सुगंघक्षाल्यक्षतशुभ्रमुंजैः पुण्यांकुरैद्वितरेरियोचैः । यः शाश्वतो ।। ॐ पंचमे , (पंचमे॰ 11 पुष्पं 11 पीयूवापेंडोरेव मोदकाचै: पकालशाल्योदनसालेवेंचै: 1 यः शाश्वतो॰ ॥ ॐ नहीं पंचमे वह ॥ ४ ॥ कपूरजातैष्ट्रतजैमेनों है सुवर्णपात्रोज्वलरत्न दोपैः । यः शाश्वती । ॥ ॐ न्हीं पंचमेरुस्थितजिन्मिबेम्यो दीपं निर्वेपामि स्वाहा ॥ ५ ॥ मुस्तिम्बकुष्णामारुस्य पैः किंपुरसमंदनहद्यांघैः। यः शास्ततो मेहबु पंचखच्छैः प्रशामयैयो जिनमायजे'तं ॥ ॐ व्हीं पंचमे ॰

जैनाचिमवतारयामि॥ ॐ -हीं पंचमे॰॥ अध्यै॥ शांतिधारां। पुष्पांजिछः॥ निरतीयसुगंधि-| । । जै न्हां न्हां न्हां न्हां न्हां नमोऽहंते भगवते श्रीमंते पावेत्रतरजलेन श्रोपीठ-प्रक्षालनं करोमि स्वाहा । पीठप्रक्षालनं ॥ ( या मंत्राने पीठप्रक्षालन करणे. ) तीक्ष्णाप्र-[ | पंचमे ॥ फलं ॥ स्वच्छांबुगंधाक्षतपुष्पतारेनेबचकैदीं पसुध्पवगैः । फलेमेहाध्ये जयतूर्यनादेमेरी-रांभृतैः । अनेकरत्नरिचतस्फुटहाटकवनवटितगंभीरबटैः ॥ निष्टमकांचनमयं भृहुरात्मयोनेरध्यास-भागानभिषेकपीठे हैरण्यगर्भे विद्घामि द्भौत् । हिरणमये प्रोज्वलरत्नजालप्रोद्यंचद्चे रचिते-| द्रचापे ॥ र ॥ ॐ -हीं द्पैमथनाय नमः स्वाहा । पीउदभीः ॥ ( या मंत्राने पीठावर नाद्तितरामुपळब्युगुर्छि । प्रक्षाळ्यामि विधिरेप इतीह पीठमेतच्छलान्मम मनः परिमाध्रैकामः दर्भ टाकणें. ) श्रीमित्रिविमलैजेलैं: सुराभिथिगाँधैः शुभैसांडुलैः । प्रोत्फ्लें: कुसुमैलेसाबरुवरै-डिडीर्गपेंडोपमेः ॥ द्यिदेरीपितादेग्वधूवद्नकेधूपैजेगद्व्यापिभिः सच्छायैः सुरसैः फलेश्र बहुाभेः द्व्यसंभारसंघवंघुरैः । स्रार्सिषुसंभूतांभोभिरिव स्पर्धमानैः । निर्धृताखिळकल्मपैरभिनवांभोभिः केनलिमदीः ॥ ४ ॥ ॐ न्त्री पीठं यजाम्यहंतां ॥ ३ ॥ ॐ हीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय नमः श्रीपीठाचैनं करोमि स्वाहा । 'श्रीपीठाचैनं ॥ ( या मंत्रानें पीठास अध्यें देणें. ) निस्तुयनिर्वणनिर्भलजलाइंशालेय-| । विलिखामि श्रीपीठे त्रिलेकनाथस्य

ी अहं शी श्रीकारलेखनं करोमि स्वाहा । श्रीकारलेखनं ॥ (या मेबाने पीठांत श्री है अक्षर पाण्यानीं ओलें केलेत्या तांदळांनी लिहिणें. ) जलगंघाक्षतकुसुमैश्रकप्रदीपधूपफलिवहें: ।

कमीरिषु जिनपतिमंचामि प्रबल्या भक्या ॥ ५ ॥ ॐ व्हीं अहं श्रीं श्रीयंत्राचेनं करोमि स्वाहा। श्रीयंत्राचेनं ॥ (या मंत्राने पीठांत काढलेल्या श्रीस अर्घ्य देणे. ) जिनराजप्रतिषिंबं

सकलजगद्भव्यपुण्यपुंजावलंबं । भक्या स्पृशामि परया निभूषणमिखिललोकभूषणममलं ॥ ६ ॥

अँ हीं घाते वषट् प्रतिमास्पर्शनं करोमि स्वाहा । प्रतिमास्पर्शनं ॥ (या मंत्राने प्रतिमेस

॥ अथ प्रतिमानिवेशनमंत्रः॥

लपनीयमहिद्वि

यामानंचतुष्टयं ॥ ८ ॥ दूरमुल्सज्ये भूभागं नभःस्थलमधिष्ठितं । परमौद्गारिकस्वांगं प्रभाताजिन-, मारकरं ॥ ९ ॥ चतुर्भिशन्महाश्रयेः प्रातिहायैश्वं भूषितं । मुनितियभूनरस्वगरिमाभिस्तं निषेत्रितं प्रशासिकक्षणाकीर्णास्योत्यित्यत्रियहं । आकाशस्मटिकान्तज्यलज्ज्यालानलोज्यलं ॥ १२ ॥ तेजसा-्॥ १०॥ जन्माभिषेकप्रमुख्याप्तृजातिशायिनं ॥ केवलज्ञाननिर्वीतविश्वतत्वोपदेशिनं ॥ श्रीगंधकृत्याः मुदाऽऽनीय निवेशयेऽस्मिन् ॥ ७ ॥ तथाद्यदेवमाप्तानां देवानामधिदेवतं । लिखाम्यतोऽहेरकृतबीजशब्दं श्रीवणीमुख्यं सदकेंद्रकादोः ।

🛚 ते संतु क॰ ॥ २ ॥ तपोवनं सन्निहिताः कृतीवात् सोत्पाटिताः कृंतलकं करेण । कर्माष्टकक्षाल-|| नहेतुभूतास्ते मंतु क॰ ॥ ३ ॥ जगत्रयोद्योतकरात्रयातवातिक्षयात्केवळबोधळक्ष्म्यः । सत्प्राति-|| वः॥ १॥ ये स्नापिता जन्मानि मूर्पि मेरोः शकेण दुग्धैनेववारिपूरैः। बाल्यंगता हेमघटेः सुराणां साश्चयेपंचकमरोषगुणस्य राज्ञः कल्याणपंचकमिदं विद्धातु शांति॥ ६॥ यः श्रीमदेरावण-मुत्तमं तेजो ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं । परमात्मानमहैतं ध्यायेन्निश्रेसामये ॥ १३ ॥ वीतरागोऽथ यो वाहनेन निवेशितोंऽके विघृतातपत्रः । ईशानशकेण सनत्कुमारमाहें इसचामरवीज्यमानः ॥ १ ॥ हायभिरणांचितांगासी संतु क॰ ॥ ४ ॥ प्रदग्धरवाकृतिकमेनाशातदंगपूजा मकुटानलेन । कृता परैश्रंदनदेवदारैस्ते संतु क् ॥ ५ ॥ सक्त्नबृष्टिकुस्मांजिलमांधवारिभेयारिवासिद्शजातजयितिनादः शब्यादिभिः ?-यादिभिरच्युदारदेवीभिरात्तोज्वळमंगलाभिः । पुरस्सरं भिरिखाष्सराभिरम् नटंतीभि-हिरण्यवृधिः शकाज्ञया षण्णवमासयावत् । स्वप्नावलीढपमुखादवज्ञास्ते संतु कत्याणकरा जिना देवः स्त्यमानो मुमुक्षभिः। स्वगौपवगैफळदा शक्तिस्तस्य हि तादशी ॥ १८ ॥ स्वगीबतारेण रुपास्यमानः ॥ र ॥ शेषेस्तु शक्नैजंय जीव नंद प्रसीद शश्वस्मतिपक्षपातीन् । इत्यादिवागुच्वाणि-समंगलाशिधंत्रलस्तुतीमि स्वैरं सज्बितः परिचार्यमाणः॥ ४॥ अहो प्रभावस्तुपसां सुदूरमपि तप्रमोदेमुंहः प्रसूनैरुपहार्यमाणः ॥ ३ ॥ सुरैः स्फुटास्फोटितगीतन्त्रत्यवादित्रहास्योत्पतवाह्वितानि ।

ब्राजित्वा प्रतिमास्वपेक्ष्यः । यः शेषसाक्षाद्द्रममीक्षितोऽहैन भेदनादिष्वयमात्मबंघुः ॥ ५ ॥ सिवि-सियानंद्मिति बुवाणैरालोक्यमाणोऽभिमुखागतैषी । दैविषिभिः स्पर्धि तदेव युग्मं न भोगयुग्मैरपि सेन्यमानः ॥ ६ ॥ प्रदक्षिणाद्वज्ञजनेन नीला पूर्वोत्तरस्यां दिशि मेरुशुंगं । निवेश्य तत्रत्य शिलो इमं निवेश्योत्तरबेदिपीठे प्राग्वत्क्रमेऽस्मित् विधिनाभिषिचे ॥ ८ ॥ कुलकं ॥ ॐ -हीं अहें श्रीं द्घपीठे क्षारोदनीरै: स्निपितः मुरेंद्रै:॥ ७॥ तं देवदेवं जिनमध्यजातमप्यास्थितं लोकपितामहलं

वुजापाठ

# क्कीं धमेतीथांधिनाथाय भगवन्निह पांडुकशिलापीठे तिष्ठ र स्वाहा ॥ उत्तरवेदिकापीठे प्रतिमां निवेशयेत् ॥ इति प्रतिमानिवेशनमंत्रः ॥ (या मंत्रामें प्रतिमा पीठावर ठेवणें.)

श्रीनाथं श्रीवणेंऽप्रतिमं स्थापयामि जिनं ॥ २॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐ अहें जगतां सर्वशांति कुर्वेतु श्रीवर्णे प्रतिमास्थापनं करोम्यंहेद्भ्यः स्वाहा । श्रीवर्णे प्रतिमास्थापनं ॥ (या मंत्राने श्रैत्यगेहात्। आनीयास्मिन् स्थवीयस्यतिविमलतमे कृत्तिमे ह्यानपीठे सन्दावे स्थापनाहंत्राति-द्वीपे नंदीश्वराख्ये स्वयममृतभुजः कृत्तिमं स्नापयेयुभवि भावाहितो वा भव भव भिद्या भाक्तिका-काढलेल्यां शीवर प्रतिमा ठेवणें. ) शीपाद्पमयुगलं मलिलैजिनस्य प्रक्षाल्य तीर्थजलपूततमो-कृतिविधिनायक्षयक्षीसमेतं ॥ १ ॥ प्रणमद्किलामरेश्वरमणिमकुटतदांशुखितचरणाब्जं । श्रीकामं त्तमांगं । आद्वानमंबुकुसुमाक्षत्तचंद्नाद्यैः संस्थापनं च विद्वेऽत्र च सन्निधानं ॥ ३ ॥ ॐ -हाँ -हीँ । अथ प्रतिमास्थापनमंत्रः ।

स्वाहा । श्रीपाद-॥। हूँ हाँ हा नमोऽहत भगवते श्रीमते पविवत्रजलेन श्रीपाद्प्रक्षालनं कर्गिमि प्रक्षालनं ( या मंत्रानें प्रतिमेचें पाद्प्रक्षालन करणें. )

### गच्यक्षालन करण. ) ॥ अथ्य आह्वाहनादिविधानं ॥

अत्र एहि २ संवौषट् नमोऽहिते स्वाहा आह्वानं ॥ ॐ ऱ्हीं० अत तिष्ठ २ ठठ नमोऽहिते स्वाहा ॥ ष्ठाधितिष्ठ कुरु कुरु हशादं में ॥ १ ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐं अहं पूर्वेरहें बोहि तिष्ठ तिष्ठ मम्। सन्निहितो भन भन संनौपट् ठठ वषाद्विति कोडें: ॥ १ ॥ मंत्रैनमोऽहिते स्वाहांतांतैरहंतो बुधेथे-थाहिं । वागेघाक्षतपुष्पैविद्धाम्यहाहनादिविधीन् ॥ ३ ॥ ॐ ऱ्हीं श्रीं क्षीं ऐ अहें अहेंत्परमेष्टिन् खांते भांतमपि स्फुरं श्रुतिबलादाह्वानयामि ह्यात्। यन्छद्वात्मिन सुप्रतिष्ठितमपि संस्थापयामीश यत् ॥ कुर्वं सर्वगमच्युपंतगमापे व्यक्तं विकारेः सदा । पाद्याद्येश्र पुनामि यद्विधिरसावित्येव तन्नोत्तरं ॥ १ ॥ ॐ न्हीं प्रकृतिकमिष्यवधानाय ग्रतिमात्रे पुष्पांजां िं क्षिपेत् ॥ ( या मंत्राने प्रतिमेपुटें पुष्पांजलि कर्णें. ) भगवन् प्रसीद सपरिवार इहेबोहि परमकारुणिक । विष्टरमाधिति-स्थापनं ॥ ॐ न्हीं॰ अत्र मम साझिहितो भव भव वषट् नमोऽहीते स्वाहा । सिन्निधीकरणं ॥ निम्द्रभवसमुद्रदंदाणीवतरणपोतयोः पुरतः। जिनचरणसरोरुहयोः करोभ्यहं पंचगुरुमुद्रां॥ ४॥

अ नहीं श्री क्षीं ऐं अहें असिआउसाय नमः स्वाहा। पंचगुरुमुद्रावतरणं ॥ (या मंतानें प्रति-

मेन्या पायां समोरे पंचगुरेमुद्रा करणें. ) ॐ उसहाय दिन्बदेहाय सज्जोजाताय महंपण्णाय न्यंमुवे, अजरामरपद्पताय चउमुहाय परमेडिणे अणतचउड्याय परमस्हपइंडियाय णिम्मळाय

घाय स्वाहा। इदमुचारयन् प्रतिमां परामुषीत्॥ (हा गाथामंत्र उचार करीत विनयपूर्वक प्रतिमेस हात जोडणें, अंजाल करणें व नमस्कार करणें, इत्यादिकांनीं प्रतिमचें परामषे करायें. अरहंताय तिळोयणाणाय तिळोयपुज्जाय अझदेन्वदेहाय देवपरिपूजाय परमपदाय ममत्तिहै ।

# ॥ अथ अध्येपाचाचमनांवांधेः॥

नामचैयाम्युन्दिर्निमेलं पद्पंकजं ॥ २ ॥ ॐ न्हीं अहीत इदं पाद्यं ग्रण्हीध्वं र नमोऽहीद्ग्यः ॐ र न्हीं र इवीं र क्वीं वमहंसंतंपंद्रांद्रीहंसःस्वाहा । इति आचमनमंत्रः ॥ ( या मंत्राने जल-भेदे स्थापितेऽस्मिन् जिनेशे ॥ १ ॥ इत्याशीवृद्धि ॥ अनंतज्ञानदुग्वीयंसुखरूपं जगत्पतेः । पाद्य-गुध्युष्टी ॥ कीर्तिः क्षेमं सुमिक्षं सुखमिष्वलमयं स्वायुरारोग्यमैश्यं । सर्वं भद्रं भवष्टिभेवतु भव-सिहिर्वेहिर्जयंश्रधितरमृतिरमीभाग्यसौभाग्यरागाः । कांतिः शांतिः प्रसादः प्रथितगुणगणो मंगलं जिहा ॥ कनत्कनकभूगारनालाह्रिलतवारिभिः । जगलितवनाथस्य करोम्याचमनकियां ॥ ३ ॥ वारापूर्वक प्रातिमेस आचमन करणे.

पचगुरमुदाः --दानी हातांचे तळबटे बाहेरं करून, 'लाचे काठ एकमेकास चिरटून, बांटे एकमेकांत अडा के-मणे; व अंगठयानी किरगठ्याबोटे व तर्जनीखाटानी मध्नी मोटे थक्तन, अनामिसबोटे ज्ळब्न थर्णे.

### ॥ अथ पिंडोबतरणं ॥

गोमयेभेसापिडेश्र दमेदीपांक्रेजिंडेः। शाल्यक्रेरक्षतेः पंचवधमानैः फलैरपि ॥ १ ॥ अखंडितमुखा-॥ स्तकं पुरो भगवतोऽहंतोऽवतरणं करोमि श्रियै ॥ २ ॥ ॐ =हीं क्रों बहुविघाक्षतपुष्पपिपूर्णपाणि-पात्रण भगवतोऽहंतोऽवतरणं करोमि सम्यम्द्रीनज्ञानचारित्राण्यसाकमक्षतानि विद्धातु भगवान् स्वाहा । पुष्पाक्षताचतरणं ॥ ( या मंत्रानं आंक्षळभर फुलें व अक्षता घेजन प्रतिमेन्या मरतका-पासून पायांपयंत प्रदक्षिणारूपाने तीनदा निवाळून ठेवणें. ) हारिन्मणिमयूखकोमलिविलासदूवीं-मिनूतनसिताष्मनंडुलम्फटत्कमलचंपकप्रभृतिपुष्पपूर्णाजालिः । प्रदक्षिणिमहं त्रिधा पदसरोजामान-कुरेनिमशसितगर्पेपेहिरितागोमयैः पिडकैः । जिनेशमबतारयास्यय महाभिषेकोद्यमे मुदा सुरगिरो

अ असर्ण तक्षा आहेता: — १ अतराळे घर्छेत्या गायीच्या शेणाचे एक पिड बनवून, साबर पाहच्या मोहच्या व अक्षता उन्हेन, साम्या मार्यायर स्ती खोन्न, प्रतिमेन्या मस्तकापामून पायाप्यैत तिनदा निमाळून ठेवणे, याळा गोमवर्षिडाबतरण क्षणगात. २ गतराळे मायीचे रोण बाळव्न माज्न राख करणे, ती राख सुगध पाण्यात बाठवून एक पिड करून धुने-नम मि। एउन देनणे, यात्रा मस्मिनिडाबतरण ष्मणतात. ३ तादळाच्या माताने एक पिट कहिन पुर्वेबत् निवाद्धन १ गोमगींगडाबतारण, २ भस्मपिंडाबतरण, २ शास्यमापिंडाबतारण, ४ घूपाबस्यवतरण, ५ पचवधेमानाबतरण ६ ग्रीगायन्त्रप्राः ७ सिल्ळांजन्यवत्तरणः ८ फलाबत्तरणः ९ मृतिद्वाबत्तरणः १० दभेदीपोक्तरावतरणः अशी िटनमें, भाग भारमनामित्रायतारण सणतात. ४ सुगम धूप घाखन धूनेवत् निपाळ्न टेनमें, याला धूपावत्यवतारण

िल्य सुरवरे: पुम पुजितं ॥ १ ॥ ॐ न्हीं को दूर्वांकुराक्षतसितसर्षेप्युकैहेरितगोमयपिडकैभेगव- | । । । । । । । । । । नोऽङ्तोऽत्रतरणं करोमि दुरितमस्माकमपनयतु भगवान् स्वाहा । गोमयपिंडावतरणं ॥ १ ॥ अस्पु- 🕌 भरिमतविधिद्वपता त्रिलोक ॥ ॐ -हीं क्रॉ भर्मपिंडकैभैगवताऽहतोऽवतरणं करोम्यरमाकमष्टविध-यमानैभंगयंतमिभः। निर्वतियामि तिजगच्छरण्यं त्राणं विदक्षं जगतां त्रयस्य ॥ ॐ -हीं कों कुंदें-<sup>1</sup> टमामितलगोमयभरमपिंडेगीघांबुसेकलूलितैरवतारयामि । देवं जिनं जिनमनोजयजन्ममृत्यं तेनास्तु कर्माणि भररीकरोतु भगवान् स्वाहा । भरमपिडावरतणं ॥ २ ॥ शाल्यन्नपिंडैः शरदिंद्रोचिःपुंजा-

दुकुमुद्धव्यवलवतुलोद्नापिडकैभंगवतोऽहेतोऽवतरणं करोमि क्षेमसुभिक्षमस्माकं करोतु भगवान्

क्षणतात, ९ सोखडे एरडे सुगंधपाण्यांत बाटून, त्यांचे चीकोनी पांच बडे बनबून, पंचरंगी करून पूर्वेबत् निवा-ज्न ठेमणें, याला पंचयधमानावतरण क्षणतात. ६ एका तबकात.कापराचे पुष्कळ दिवं छाबून पूर्वेबत् निवाळून ठेवणें, याउँ। दीपायस्यवतारण झणतात, ७ सुगंध फुलानी ब पाण्यानी आंझळ मरून पूर्वेषस् निबाळून ठेत्रणे, याङा साङ्ड्याज-९ पोगस्या मातीचे एक पिंट बनवून, त्यानगर पिंड-या मोह-या टाक्न, स्थाप्चा माध्यावर द्वी खोब्न, पूर्ववत् निवा-रून ठेनणे, याटा मूरिपडायतरण क्षणतात. १० दमांचे शेंडे दिव्यावर धक्त पेटब्न पूर्वति निबाळ्न ठेबणे, याटा दर्म-दीपाक्रिसमारण क्षणतात. ही दहा पिंडावतरणे पुढे सांगितलेल्या त्या संत्रांने प्रतिसंज्या समीवती पुर्व दिशा आदि-स्पातरण झणतात. ८ दाळित्रादि उत्तम फळे एका तबकांत भंक्तन पूर्वतम् निवाळून ठेवणे, ' याछा फळाबतरण' झणतात. सम्भा भागान दाही दिशेस देगीत जाले. हे चांगले टाधांन देशांने. स्वाहा । शाल्यन्नभिंडावतरणं ॥ ३ ॥ कर्कोलेंदुलवंगकुंकुमरजःबर्जुरसेंव्यागहरयामेलादलनागचंद-नजटाजातीफलानां जिनं । क्षोंदैरेष निवर्तये दरदलकुष्ठावलीलासितैः प्रत्यप्रागरुचूणंधूपपटलाज्या-सुज्वलं करोतु भगवान् खाहा । दीपावल्यवतरणं ॥ ६ ॥ प्रत्यमकपूरपरागभाजा जिनस्य नानासु-धूपावल्यवतरणं ॥ ४ ॥ कृष्णामेहीरतैः सितैरक्षिमाकांतैवेरैः पीतकैरस्भीतैरतिकोमलैः शुभत-द्रीष्यमानैः कपूरपारिद्रीपैरिव उभयपार्श्वप्रज्वलितोत्कया भगवतोऽहेतोऽवतरणं करोम्यरमाकं धर्म-रविमलपरिपूर्णेनांजलिना भगवतोऽहैतोऽवतरणं करोमि विमलशीतलध्यानमस्माकमुत्पाद्यतु भग-गिंघांबुसंमिरितैः । सङ्गोरश्रत्रतुरस्रकैभैगवतस्तस्यावतारं मुद्रा । कुमैः शमीनिबहेणं जिनपतेस्तैवैधै-मानैवयं ॥ ॐ -हीं को सितासितहरितपीतलोहितैवधिमानकैभैगवतोऽहेतोऽवतरणं करोमि श्रियम-स्माकं 'वध्यतु भगवान् स्वाहा । पंचवध्मानावतरणं ॥ ५॥ बहुपभरागमणिभिद्रिपेरवतारये वान् स्वाहा । सल्लिलंजल्यवतरणं ॥ ७ ॥ धात्रीतिंदुकपूगचोचकरणद्राक्षाकपित्यालुकैः । कर्केदु-तकालगिरधूपकैभेगवतोऽहेतोऽवतरणं करोमि अस्माकमष्टविषकमाणि चूर्णाकरोतु भगवान् स्वाहा जिनाकैमहं। शुंभज्ञानविभावसुध्वस्ताखिलदुरिततिमिरतति॥ ॐ न्हीं कों बहुपप्तरागमणिभिरिव मनाभिवतेन । भक्तया वयं हत्तापुटास्थितेन नीरेण नीराजनकर्म कुमेः ॥ ॐ -हीं क्रों सुरमिशिशि-संगर्ताद्रीकृतैः ॥ ॐ -हीं को सुगंधीभूतदिग्वधुवद्नकैरंधःकारितदिग्ववरेः कंकोलैलादिचुर्णमिश्रि-

। पनसाम्रतालकद्लीखज्रसत्केशरैः ॥ जंब्द्राडिमबीजपूरबद्रीजंबीरपारावरैः । कुर्वेऽन्यैश्र फलैरमी-रशतपत्रपत्रोत्पले ॥ दलइमनकं स्कुरन्मरुवकं लसझालकं । क्षिपासि पदप्रयोजिनपतेः प्रसूनां-जिले ॥ ॐ नहीं श्री क्षीं ऐं अहें अहतं इदं पुष्पांजलिशाचैनं गण्हींध्वं र नमोऽहेद्ध्यः जिनमहमघवनद्दनोद्यमी दुर्भैः ॥ ॐ -हीं क्रों कनत्कनककपिश्वणेरिशाबल्झाक्षिष्यालाज्बलि-॥ अचडवलनमस्माकं करोतु भगवान् स्वाहा । दभेदीपांकुरावतंरणं ॥ १० ॥ एतानि दशकंगल-इति समस्तनीराजनद्रव्यविधानं ॥ स्फुटब्रुकुल्यूथिकाक्र्णमाघ्रवीमधिका । स्फुर्कुरवकारवना-दूर्वाकुराक्षतासितसपैपयुक्तैसीरिषडकैभगवतोऽहेतोऽवतरणं करोमि सर्वस्यां वसुषां करोतु भंग-ी प्रज्याणि ज्यस्तानि हस्ताभ्यांसुकृत्य समस्तानि वा हेर्मेषात्रे ज्यनस्याप्यात्रतारयेत् । सहाध्येम् ॥ ताखिरुदिम्मु सिः पापारातिकुरोन्मूरुनदहनदक्षैः निबिड्निब्ह्न्भैप्रहेभीगनतोऽहैतोऽबत्रणं करोमि हुनोंकरशोभितमुर्धिभः । जिननाथिमिहावतारये शुभमुत्स्नाकुतवर्धमानकैः ॥ ॐ हीं की यान् स्वाहा । मुर्पिडावतरणं ॥ ९ ॥ अघविषिनदहनद्भैरश्रुणैर्येलभदहनाशिषैः । अवतारयाभि || एफ एवं देवस्य नीराजनं ॥ ॐ -हीं को पवित्रतरसम्त्येतोः कंब्वा प्रकंकिभंगवतोऽहैतोऽवतरणं करोमि अस्माकमाशाफलं संपाद्यतु भग्वान् स्वाहा । फलावतरणं ॥ ८ ॥ सितसपंपतंडुलोज्बलेंबूह-स्नाहा । अनेकविषकुसुमांजितः ॥

निर्वपामि खाहा ॥ १ ॥ मदालिनादैः कर्णस्य बद्तेव समुखकैः । घाणस्य सीरमेणेव गंधैरारा-कपिशकांचनकुंभसमाश्रयादिव सरोजरजःपरिपिंजरैः । शुभविशुद्धसरःप्रभवैः प्रभोरभिनवांबुभिरचै-नमारमे॥ ॐ न्हीं श्री क्षीं ऐ अहीं अहींत इदं जलाचेंनं गृणहीध्वं र नमः परमेष्ठिभ्यो जले आते जिनः ॥ ॐ न्हीं श्री॰ अहैत इदं गंथाचैनं गण्हीध्वं २ नमः परमात्मकेभ्यो गंधं निर्वपािम सिहा ॥ र ॥ शशिकांतिविमलै स्यांकुरैरिव निषिक्तभक्तिजनैः । खंडितमहन्नखंडैयेजे जिनस्य तंडुलैश्ररणं ॥ ॐ -हीं श्री॰ अहंत इदं अक्षताचेनं गणहीध्वं र नमोऽनादिनिधनेभ्योऽक्षतान्। निर्वेपामि स्वाहा॥ ३॥ सिताभिनवर्सिधुवारशतमाष्ठिकामालतीप्रभृत्यस्विलमंगलप्रसववासिताशामुखं चळचढुळचंचरीकमृदुपादपाताक्षमं क्षिपामि जिनपादयोरुपधरित्रि पुष्पोत्करं ॥ ३०ँ हि श्रीं अहँत इदं पुष्पाचेनं गण्हीध्वं २ नमः सर्वेन्तुरामुरपूजितेभ्यः पुष्पं निर्वपामि स्वाहा ॥ ४ ॥ अनंतसुखत्मस्य भुक्तिमुक्तिप्रदायिनः । प्रोक्षिपामि हविभेक्तया बुसुकुरमृताशनं ॥ ॐ -हीं श्रीं॰ अहीत इदं नैबेद्याचीनं गणहीष्वं र नमोऽनंतानंतज्ञाने∗यश्चरं निर्वपामि स्वाहा ॥ ५ ॥ कर्पूरोप-∥ ] लदीपेन विच्छलाद्वेष्टितांतस्तमःपटलैः । प्रत्यर्थिमिरिव दीपान् भक्या प्रद्योतयामि जिनभानोः ॥ । अर्थ सिंग अहंत इदं दीपाचेनं गृण्हीष्वं र नमोऽनंतानंतद्यीनेभ्यो द्वीपं निर्वपामि स्वाहा । अय अष्टक ।

|| मा हिमहरिचंदनजोंगकतुरुष्कवरशकेरादिसंभूतैः । धूपैधूपितकाष्ठैरायतदलिकुलकलैयैजामि गश्रीलक्षणेलिक्षतः। लक्ष्माधामभवाध्वगश्रमहरच्छायाद्रमः शाश्रतीं कुला संदिशतु श्रियं सह महान्। श्रीवर्धमानो जिनः॥ ३० हीं श्रीं॰ अहित इदं अध्यविनं गृण्हीध्वं र नमः परमज्ञह्मभ्यो विनष्टा-जिनं ॥ ॐ न्हीं श्रीं॰ अहीत इदं धूपाचैनं गणहीध्वं २ नमोऽनंतानंतवीयेंभ्यो धूपं निर्वपामि यजामि जिनं ॥ ॐ न्हीं श्रीं॰ अहीत इदं फलाचैनं गुण्हीध्वं र नमोऽनंतानंतसौखेभ्यः फलं निर्वपामि स्वाहा ॥ ८ ॥ मेरौ प्रागमरीरवात्र विधिनां संस्थाटय संपूजितस्तेजोराशिरशेषकृत्मकु स्वाहा ॥ ७ ॥ मुरमितरसुरससुराचिरसुवर्णनारंगमातुछुंगावैः । सद्योऽभिल्षितफलदैः फलैः फलार्थी हिकमिंग्योऽह्ये निर्वेपामि स्वाहा ॥ ९ ॥ जातीजपाबंकुलचंपकपप्पविद्योकंकेलिकेतिकिकुरंटकपा-टलादौः । कर्पन् मह्प्रामितिकां सा ततोंऽजसालीन् पुष्पांजलिजिनपदोरुपधीकिये तु ॥ शांतिधारां विस्तीणें स्वर्णपात्रे साठिलमलयजेश्वाहपुष्पाक्षताहोः । पकाह्येः क्षीरंसपिद्धिफलनिकरेरध्युमुसाय यज्ञनिविमासिच्ये ॥ १ ॥ दिगाशाः शब्द्ये युष्मानायात सपरिच्छदाः । अत्रोपवेशतीत वो यजे वर्षे ॥ यजांगैद्रिषधूपैः परमजिनपतेः पाद्योक्षिः प्रीत्य । प्रत्येकं प्रार्थयेऽहं निष्विलदिगाधिपान् प्रत्येकमाद्रात ॥ २ ॥ दिक्पालकपूजाप्रतिकानाय समस्तहन्यक्रव्यपूणंपात्रपरमंपुरुषचरणकम्लयारेव-॥ अथ दिनगलिकपुजा ॥ पश्रीलक्षणैलंक्षितः।

ताथै पार्धतो निवेशयेत्॥ ( येथं दशदिकपालकाच्या पूजेकरितां एका मोठ्या ताटांत जलगं-धादि पूजासामग्री घेऊन, प्रतिमेच्या चरणीं अवतरण करून एका बाजुस ठेवणें, व त्याच पूजासामग्रीने पुढें सांगितलेल्या मंत्राने दिक्पालकपूजा करणें, अमें सांगितलें आहे. ) आहानादिपुरःसर्प्रत्येकपूजोपक्रमाय दिक्ष पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ ( येथें पूर्वादि दाही दिशेस फुलें व अक्षता टाकणें, )

### ॥ पूर्वस्यां दिशि ॥

सबोऽईन्मखोर्चाः॥ १॥ ॐ आँ कों न्हीं सुवर्णवर्ण प्रशस्तसर्वेलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधू-क्रात्रिंशह्रऋदंत-हदनक्रिननटन्नाकयोषिन्निकायं कांत्या कैलासशैल-छाविमालिनिकराकांतदानाग्र<sup>.</sup> गंडं। आरुबौरावतं हि ्कुलिश्वाधर इहैवागतः पूर्वकाष्ठामन्या शन्या सहायं वरक्नकराचित्रो-चिन्हसपरिवार हे इंद्रदेव अत्रागच्छागच्छ संवौषट् खाहा। ॐ ऑ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ खाहा ॐ ऑ॰ अत मम सन्निहितो भव २ वृषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ । अथ बालः ।

इंद्रपरिजनाय स्वाहा। इंद्रानुनराय स्वाहा। इंद्रमहत्तराय स्वाहा। अझये स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापत्ये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भूः स्वाहा । ॐ इंद्राय खाहा। स्वाहा । अनिलाय

🏗 उन्रस्तिहा। सः स्वाहा। ॐ भभुवः स्वः स्वाहा। स्वधा स्वाहा ॥ हे इंष्डेव स्वगुणपरिवारपरिवृत् ईदमध्ये पाद्यं जलं गंघं अक्षतं पुष्पं द्यीपं धूपं चरं वालि फलं स्वारतकं मज्ञमागं च यजामहे गतिग्रहातां र स्वाहा ॥ यस्यार्थ कियते पूजा तस्य शांतिभीनेत् सदा । शांतिके पौष्टिके तर्नकार्वेषु सिद्धिदा ॥ शांतिधारां ॥ इंश्राह्वानं ॥ १ ॥

तनने दीपधूपादिकाले ॥ २ ॥ ॐ आँ मों -हीं रक्तवर्ण प्रशस्तेसवैलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहन-एपः ॥ भारवज्ज्वालाकलापः पुरयमककुमोरंतरालं प्रयांतो । भुयात् स्वाहाप्रियोऽसिन् जिनपति-रधूचिन्हसपरिवार हे अभिदेव अतागच्छागच्छ संवीषट् स्वाहा । ॐ आँ॰ अत तिष्ठ २ उठ स्वाहा शुंभजांबूनदामं मणिगणदिलसच्छंगमूणांयुमूढः । प्राप्ताह्वानो जपाभः करविघृतलसच्छक्तिरभीष ॐ आँ॰ अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं प्रदेहिंशिणस्यां दिशि ॥

ॐ अमींब्राय स्वाहा । आभेपरिजनाय स्वाहा । अमींब्रानुचराय स्वाहा । अमींब्रमहत्तराय स्वाहा । असये स्वाहा। अनिलाय स्वाहा। वरुणाय स्वाहा। मुजापतये स्वाहा। ॐ स्वाहा। भूः स्वाहा। भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूभुवः स्वः स्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे अमीष्रदेव स्वगुणपिः

॥ अप बलिः.॥

यारपरिवृत इदमध्ये पार्थ जर्ल गंधं अक्षतं पुष्पं द्यंपं चर्षं चर्लं मर्लं स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहं प्रतिगृद्यतां २ रवाहा ॥ यस्यार्थं॰ शांतिधारां ॥ अभन्याद्वानं ॥ २ ॥

मापवणेः ॥ अस्यामाह्यमानो मखम्वि यमराट् कुंतलोदंबुदालिः । सोऽयं दंडोद्घपाणिः प्रथ-जीमूतश्यामलांगं कलुपितनयनं कासरं चाधिरूढः । छायाजायासहायः स्फ्रिंद्रगमनोंमूपणों यत् धरणी दक्षिणाशावकाशां ॥ ३॥ ॐ औं क्रों क्लिं कृष्णवणे प्रशस्तसवैलक्षणसंपूर्णे स्वायु-धवाहनवधूचिन्हसपरिवार हे यमदेव अत्राग्च्छाग्च्छ संवौपट् खाहा।। ॐ ऑ॰ अल तिष्ठ २ ठठ ॥ दक्षिणस्यां दिशि ॥

स्वाहा। ॐ ऑ॰ अत मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसिन्निधीकरणं॥ ॥ अथ बांतः ॥

भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूभुैवःस्वःस्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे यमदेव इदमध्यभित्यादि ॥॥ ॐ यमाय स्वाहा । यमपरिजनाय स्वाहा । यमानुचराय स्वाहा । यममहत्त्तराय स्वाहा । असये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भुः स्वाहा यस्यार्थे॰ ॥ शांतिघारां ॥ यमाह्वानं ॥ ३ ॥

## ॥ दक्षिणपश्चिमायां दिशि ॥

धर्मध्यानाकैभीत्यांतकवरणादेशोरंतरेऽप्यैक्यदेशे। पुंजीभूतांधकारांजनगिरिसद्दर्भ स्यामरक्षोऽधिक्तुः

यातुधानप्रधानः ॥ ४ ॥ ॐ आँ.कोँ -हीं स्थामवर्णं. प्रशस्तासवैलक्षणसंपूर्णं ,स्वायुधवाहर्नवधूचिन्ह-॥ नीलांगो यज्ञभूम्यामितिनिशितमहासुद्ररञ्याममुष्टिः । सोऽस्यां पायाद्पायान्निजदिशि वसुधां

सपरिवार हे नैऋतदेव अत्रागच्छाग्च्छ संवौषट् खाँहा। ॐ आँ० अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। |ॐ आँ॰ अत्र मम सिझिहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसिक्षधीकरणं ॥

। अथ बिलः ।

मू: स्वाहा । भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूभुवःस्वःस्वाहा स्वधा स्वाहा ॥ हे नैऋतदेव स्वगु-णपरिवारपरिवृत इदमर्घिमित्यादि ॥ यस्यार्थे० ॥ शांतिघारां ॥ नैऋताहानं ॥ ॐ नैऋताय स्वाहा । नैऋतपरिजनाय स्वाहा । नैऋतानुचराय स्वाहा । नेऋतमहन्तराय स्वाहा अमये स्वाहा। अनिलाय स्वाहा। वरुणाय स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा। ॐ स्वाहा

॥ पश्चिमायां दिशि ॥

तालस्युलायतोऽथ धृतकरकरकांमोजनीनागहारो । प्रैनेयाकत्परम्यं करिमकरमारुद्ध कांतासमेतः ॥ आयतो हाष्यरोवीमरुणमणिगणालंकृतोदामवेषः। प्रत्यकाष्ठां प्रवालयुतिरवतु पतियदिसां पाश्चपाणिः

पूजापार

॥ ५॥ ॐ आँ कों न्हीं सुवर्णवर्ण प्रशस्तातवैलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिन्हसपरिवार वरुण अत्रागंच्छागच्छ गंत्रौगद् स्वाहा । ॐ आँ० अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ आँ० अत्र मम सन्नि-

### = अथ ब्रिंतः = हितो भव २ वपट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं

अमये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भूः स्वाहा ॐ वरुणाय स्वाहा । वरुणपरिजनाय स्वाहा । वरुणानुचराय स्वाहा । वरुणमहत्तराय स्वाहा

भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूभुवःस्वःस्वाहा । स्वधा स्वाहा । हे वरुणदेव स्वगुणपरिवार-परिवृत इद्मर्ध्य पाद्यं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं दीपं धूपं चरं बालं फलं स्वस्तिकं यज्ञभागं महे प्रतिगृद्यतां २ स्वाहा । यस्यार्थं क्रियते पूजा तस्य शांतिभेवेत्सदा । शांतिके पौष्टिं सर्वकार्येषु सिष्टिदा ॥ शांतिधारां वरुणाह्वानं ॥

यजा-

## । पश्चमोत्तर्यां दिश्या

वाहः॥ ६॥ ॐ आँ मों -हीं सुवर्णवर्ण प्रशस्तसर्वेलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिन्हसपरिवार हे गंध-चंचचंद्रावदातं तुरगमुरुजवं मुष्टिसंमेयैमध्यमारूढो वायुवेगी प्रिययुवातियुतः पाद्याप्तप्रशस्तः। निष्ट-तस्वर्णवर्णोऽबत् वरुणधनाध्यक्षयोः श्रीगरिष्ठां स्वां काष्ठां यागानिष्ठां परिमणितजगद्वंषुरो

पननदेन अत्रागच्छागच्छ संनौषट् स्वाहा। ॐ आँ॰ आत तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ आँ॰ अत्र मम सान्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसान्निधीकरणं

प्जापाठ

#### । अथ बलिः ।

भुनः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भुभुनः स्वः स्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे पवनदेव स्वगुणपरिवार-अग्नये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भू: स्वाहा ३० पत्रनाय स्वाहा । पत्रनपरिजनाय स्वाहा । पत्रनानुचराय स्वाहा । पत्रनमहत्तराय स्वाहा

### ॥ उत्तरस्यां विशि ॥

परिवृत इद्च्येमित्यादि ॥ यस्यार्थं॰ ॥ शांतिधारां ॥ पवनाह्वानं ॥ ६ ॥

। अध्यासीनः कुलखीनिवहपरिवृतो न्यावृतोऽयं नु यत्र । स्नामाशां पातु शश्वद्वितारिताविभवस्तार-कः कुष्टचेरः ॥ ७ ॥ ॐ आँ कों न्हीं सुवर्णवर्ण प्रशस्तासवैलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिन्हस-परिवार हे धनददेव अत्रागच्छागच्छ संवीषट् स्वाहा। ॐ आँ कों चीं सुवर्णवर्ण प्रशस्तासर्व-कुंदेंदुचोतितांशद्यतिपटळळसम्राजहंसायमानं । सौरभ्यामोदितांतभुवमणि,विळसत्पुष्पकाष्यं विमानं लक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधाचिन्हसपरिवार हे धनददेव अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ ऑ॰ अत्र मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आद्वानस्थापनसिन्निधीकरणं ॥

|| इंशानदेत अज्ञाणन्त्रमान्त्र मंत्रीपट् स्वाहा। ॐ आँ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ आँ॰ अत्र शतित्ती ननेते ॥ ॐ औं में न्हीं शुअवणे प्रशस्तसवैत्रक्षणसंपूर्णं साख्यववाहनवध्याचेन्हसपरिवार हे। 🍴। आकंठः कालकंठो विमलविधुकलालोलमीली कपर्ती। श्राली व्याह्यनेऽसी धनव्सुरिक्शोरं-अमंकारस्कारमेरीसमदळिनिनंदं पांडुरांगं गर्वांद्रं । पार्वत्यामाविस्त्वः जाविक्यव्यक्तः सर्वेभूषाभिरामः | असे अतिमुख्यता र स्वाहा ॥ अस्वार्थ कियते यूजा तस्य आतिभविताना । आतिक भेग पित्रत इक्सब्दे पादो जले गंधे अक्षतं गुष्णं दोपं धूपं चहं वाले फले कात्तिकं यज्ञभागं यजा-असमे स्वाहा। अमेनलाय स्वाहा। वरणाय स्वाहा। प्रजापताये स्वाहा। ॐ समेहन स्वाहा। अन्तरापतिवार । अन्तरापतिवार । अन्तरापताय स्वाहा। स्वधा स्वाहा। स्वधा स्वाहा। स्वधा स्वाहा। स्वधा स्वाहा। अंधिक समुवः स्वाहा। स्वधा अन्तिय स्वाहा । धनद्परिजनाय स्वाहा । धनदानुचराय स्वाहा । धनदमहत्तराय स्वाहा । || मम सानिहतो भव २ वण्ट् स्वाहा । आहानस्थापनसन्धिधोकरणं ॥ । पूर्वात्रास्यां विश्वा न अया निता |मनेकायेषु सिहिदा ॥ यांतिधारां ॥ धनदाहानं ॥ ७ ॥

#### ॥ अथ बिलः ॥

ॐ ईशानाय स्वाहा । ईशानपरिजनाय स्वाहा । ईशानानुचराय स्वाहा । ईशानमहत्तराय मू: स्वाहा । मुब: स्वाहा । स्व: स्वाहा । ॐ भूभुंब: स्व:स्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे ईशानदेव स्वाहा । अमये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा, । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा

### ॥ अधरस्यां दिशि ॥

लगुणपरिवारपरिवृत इदमध्यीमित्यादि ॥ यस्यार्थ कियते॰ ॥ शांतिधारां ॥ ईशानाह्वानं ॥ ८ ॥

वार हे घरणींद्र अत्रागच्छागच्छ संवौषट् स्वाहा । ॐ ऑ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ आँ॰ फणीशः॥ ९॥ ॐ आँ मों न्हीं धवलवणे प्रशस्तसर्वेलक्षणसंपूर्णं स्वायुधवाहनवधूचिन्हसपरि-। रक्षलक्षुणलङ्भया हरिहरहरितोरंतराले मखोवौँ । भाष्तत्मरवस्तिकांको मकुटतटमणिबोतिताज्ञाः आशामातगकुभस्थलकतिनमहाकच्छपं धूपधूमं। पद्मावत्या सहोदो जलधरपटलश्यामलं कोमलांगं अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ । अथ बालः ।

ॐ घरणींद्राय स्वाहा । घरणींद्रपरिजनाय स्वाहा । घरणींद्रानुचराय स्वाहा । घरणींद्रमहत्तराय

लाहा । अमये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा

ल्मुणपरिवारपरिवृत इदमध्ये पादं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं दीपं धूपं चरं बलिं फलं खिरितकं भूः स्वाहा। भुवः स्वाहा। स्वः स्वाहा। ॐ भूभुवः स्वः स्वाहा। स्वधा स्वाहा॥ हे घरणीं ष्रदेव यज्ञमागं यजामहे प्रतिगृद्यतां २ स्वाहा ॥ यस्याथं क्रियते पूजा तस्य शांतिभेवेत्तदा । शांतिके पौष्टिके चैव सर्वकायेषु सिद्धिदा ॥ शांतियारां ॥ घरणींब्राह्वानं ॥ ९ ॥

### ॥ उध्वीयां दिशि ॥

मुगेंड्रं ॥ रोहिण्यामाधिरूढं भगवद्भिपवक्षीरगौरांशुभिश्च । चाये लक्षांकितांगं निक्कतवरुणयोरं-॥ तरे कुंतहसं ॥ १०॥ ॐ आँ मों नहीं युमवर्ण प्रशस्तासनैलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिन्हस-उंद्यातिग्मांश्रीभः सुस्फ्ररितनिजजटाच्छादितस्कंधगौरं । बालेंदुस्पर्झिदंध्ंकुरकलितमहाभीष्मवकं स्वाहा परिवार हे सोमदेव अत्रागच्छागच्छ संवौषट् स्वाहा। ॐ आँ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ ॐ आँ॰ अन मम सिन्निहितो भन २ नपट् स्वाहा । आह्वानस्तानसिधीकरणं॥

#### । अथ बिलः ।

अम्मे स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा भूः स्वाहा ॐ सोमाय स्वाहा । सोमपरिजनाय स्वाहा । सोमानुचराय स्वाहा । सोममहत्तराय स्वाहो

भुनः स्वाहा । स्नः स्नाहा । ॐ भूभुनः स्वः स्वाहा-। स्नधा स्नाहा ॥ हे सोमदेन स्नगुणपारिनार-रिवृत इदमर्घमित्यादि ॥ यस्यार्थं ॥ शांतिघारां ॥ सोमाह्वानं ॥ १०

वेज्ड्घोतदेहा । जिनपातिसंबनेऽसिन् व्याह्ये दिख्यंत्रे ॥ १ ॥ ॐ -हीं क्रों प्रशस्तियर्गस्तिक्षण-फुरिततरत्त्रश्रीच्हीलसद्घृत्युपेताः । खुतिमतिविजयासत्क्रितिलक्ष्मीश्र पश्चात् ॥ विष्ताविविधभूपा-गंपूर्णयानायुघयुचतिजनपरिवृता हे श्री-हीघृतिचुतिमतिविजयाकीत्तिबुक्तिरूरुक्ष्पश्च पश्चाहिक्कन्यका न्या दिक्र-यकावास् ।

भवत २ वनट् स्वाहा । आंह्रानिस्थापनसाञ्चधीकरणं ॥

हिता

अत्रागाच्छतागाच्छत संबोषट् स्वाहा ।

ॐ अत्र तिष्ठत २ उठ स्वाहा । ॐ अत्र मम सान्नि-

ॐ स्वाहा। भूः स्वाहा। भुवः स्वाहा। स्वः स्वाहा। ॐ भूभुेवः स्वाहा॥ हे दिक्कन्यकाः स्वगुणपरिवारपरिवृता इदमस्ये पाद्यं जलं गंधं अक्षतं युष्पं दीपं धूपं बर्लि स्वास्तिकं यज्ञभागं स्वाहा । वरुणायं स्वाहा । प्रजापत्ये स्वाहा यजामहे प्रतिगृद्यतां २ स्वाहा ॥ यस्याथं कियते पूजा० ॥ शांतिधारां ॥ इति दिक्कन्यकाद्वानं ॥ ३० दिक्कस्यकाम्यः स्वाहा । दिक्कम्यकापारिजनेष्यः स्वाहा । दिक्कम्यकानुचरेष्यः स्वाहा कामहत्तरेभ्यः स्वाहा । अमये स्वाहा । अनिलाय

# ॥ अथ चतुर्णिकायामर्द्राह्मान् ॥

हायुघाल्याः ॥ संभूयायांतु सर्वे जिनपतिसवने भक्तितः कतुकामाः ॥ पुण्यं पुष्यानुबंधिप्रथितगुण-गणालंकृताः सेन्येभन्याः ॥ १ ॥ ॐ आँ क्रों न्हीं प्रशस्तवर्णसर्वेलक्षणसंपूर्णस्वायुधवाहनवधूचि-न्हसपरिवारा हे च्टार्निकायामरेंद्राः अत्रागच्छतागच्छतः संबोषट् र्षाहा । ॐ आँ॰ आत तिष्ठत संतस्ते मे भवतो भवनजविब्धा व्यंतराः स्वर्गवासा । ज्योतिष्काः स्वस्कदेवीपरिजनविभेवाश्चिन्हवा-२ ठठ स्वाहा । ॐ औ॰ अत्र मम सिन्निहिता भवत २ बपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनस-न्निधीकरणं ॥

#### । अथ बिलः ।

रेभ्यः स्वाहा । अद्मये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भूः स्वाहा । भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूभुवः स्वः स्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे चतुर्णिकायामरेंद्राः स्वगुणपरिवारपरिवृता इदमस्येमित्यादि ॥ यस्यार्थे ॥ शांतिधारां ॥ तत्परिजनेभ्यः स्वाहा ॥ तद्नुचरेभ्यः स्वाहा । तन्महत्त-ॐ चतुर्णिकायामरंद्रेभ्यः स्वाहा चतुर्णिकायामरेंद्राह्वानं ॥

# ॥ अथ इंद्रादिसवेदेवताकान ॥

SPIED

ल्यायुधयाहनयथ्यपिन्हसपारिवारा हे इंद्राद्यः सर्वे देवता इंद् जलादिकभर्चनं गुण्हीध्वं र अ सुरीयः त्यः त्याहा । त्यधा । इंद्रादिसर्वेदेवताभ्यः पूर्णांच्यं ॥ इति इंद्रादिसर्वेदेवताहानं ॥ इत्येवं लोकपाला ये समाहता मयाऽयुना । सज्जासनेषु ते सर्वे सम्यक् तिछेतु साद्राः ल्ड्यल्स्माधिकाराः ॥ निमंतो विम्नवर्गं पार्जनसाहिता यागभूमिं समंतात । दिक्पालाः पाल्यध्वं विधिरमिषवणे वर्धतां वर्धमानाः ॥ १॥ ॐ हीं क्रों प्रशस्तवर्णसबैलक्षणसंपूर्ण-प्रमृदितमनस् । १॥ विप्रान् निमंतु निःशेषान् साह्यास्ते संतु ते मम् । सप्तथान्यैः पयःकुंडे दधे पूर्णा-हुर्ति युनः ॥ र ॥ ( येथे या मंत्राने जलकुंडांत समधान्यांना पूर्णाहुरि करणे ) इति महा-प्राप्तसन्मानदानाः । स्थाने स्वस्मिन् समाध्वं आयात युयमेतेऽष्यमरपरिवृद्धाः

# ॥ अय अक्षरमालागद्यम् ॥

भेषेकविधानं समाप्तं ॥

प्रत्यकाक्षरभेदभिष्मनिरतींचारप्रमाणोदितं । स्याद्वादांबुधिचंद्रमा इति जिनेशानां चतुर्विशाति ॥ आनम्याक्षरमालिकाप्रतिमहार्बषुप्रबंधं सदा । बंधं बंघुरबंधवर्णानकरैः प्रीत्ये करोमि कमात ॥ १

#### ॥ स्मा स्मळी ॥

तज्ञानपतिश्मवजिनेशाय ॥ १ ॥ ऋबिडादिगणभरणनमितपद्महिताय । ऋविहितनुतिलसद्भि-॥ इनाथाय ॥ ८ ॥ करणारससारकृतमत्यनंताय । खळकर्मनिरुहपटुपुष्पदंताख्याय ॥ ९ ॥ गजवै-॥ नद्नजिनेशाय ॥ ४ ॥ ऋस्तुतिक्रमकरणपरमगुरुनाथाय । ॡप्जितप्रमद्सुमतियतिनाथाय ॥ ५ ॥ ओविकारविहितमहामतिम्रपार्श्वाय ॥ ७ ॥ अंरूपपरिपूर्णजगदैकनाथाय । अः श्रवत्यक्तमद्श्रीचं-जयरत्नकोशाय । ईश्वरश्रीगणभूद्जितंपरमेशाय ॥ २ ॥ उद्घिसमधैयाय बंधुरनिवासाय । ऊर्जि-एकांतवादिमद्कुंजरमुगेशाय । ऐश्ययंबोधानिधिपक्षप्रमेशाय ॥ ६ ॥ ओरिचेतचरण्वरसुपार्थेनाथाय |यास्तोद्भिशांतिनाथाय ॥ १६ ॥ थत्यागनिमंत्रीकृतकुंयुनाथाय । दर्शनादेत्रयोजितकुंथुनाथाय चरणप्रणीतात्मश्रेयोजिनेंद्राय ॥ ११ ॥ छत्रत्रयालंकृतश्रेयोराज्याय । जन्मादिमीतिविरहितवासुपू-मैंघमीय । दक्षादिवाद्यरवमाहिताजनघमीय ॥ १५ ॥ णहघातुवाच्यविरहितशांतिनाथाय । तत्ववि-अमरनरपतिसमितिक्कतपादपीठाय । आदित्यकोटिकचिवृषमजिनराजाय ॥ १ ॥ इतिहासभामिबहु-टन्यादिकीर्तिपरिपूर्णजगदंताय । ठ्यमुखनरहितनुतिलसदनंताय ॥ १४ ॥ डमुरासनायोगजितक-उयाय ॥ १२ ॥ झटितिनिश्रयितार्थेसुज्ञानविमलाय । जप्रक्षयीभूतकीर्तिधरविमलाय ॥ १३ ॥ रिविष्टराधिपभूतलेखाय । विद्वरदहरिराजसमज्ञीतलेशाय ॥१०॥ ङप्रस्तुतत्रिकरणभद्राय

र साम ह

स्ता १७॥ धनद्विरिचित्समवश्ररणवरनाथाय । निळन्किचिषद्विमलारंजिननाथाय ॥ १८ ॥ पर-मपद्स्तासम्मुद्माष्ट्रनाथाय । फणिपतिकृतेज्याधिपतिमह्निनाथाय ॥ १९ ॥ वस्त्रादिविद्यद्मरकी-सिंपरमेशाय । भवभारमीतिहरमुनिसूबतेशाय ॥ २०॥ महनीयगुणनिवहभूषनमिनाथाय । यम-नियमपरिकलितहदयनमिनाथाय ॥ २१ ॥ रजतागारिहरहासितासितकीतिनाथाय । लिलेतगुणमाण-जलिमिमिमिमाथाय ॥ २२ ॥ वसुघाधिपतिकोटिनुतपार्श्वनाथाय । शतपत्रपीठरंजितपार्श्व-नायाय ॥ २३ ॥ षड्दर्शनस्तोत्रशतवर्धमानाय । सप्तमंगीमहोद्यवर्धमानाय ॥ २४ ॥ हरिहरहि-

नमः। शुद्धात्मने नमः। बुद्धात्मने नमः॥ इत्यक्षरमालागवं संमाप्तम्॥ ॥ अथ सकलाकरणम् ॥

स्वयगभेस्तोत्रपात्राय । द्रक्षिणाधिपातिविमलबोधवरनेत्राय ॥ २५ ॥ जातात्मने नमः । पूतात्मने

स्ययंभुवं महादेवं ब्रह्माणं पुरुषोत्तमं। जिनेंद्रचंद्रमानुम्य वक्ष्ये देवाचेनकमं॥ इंद्रश्रेत्यालयं गत्वा दिश्य यज्ञोगसज्जनः । यागमंडलपूजार्थं परिकर्माचरेदिदं ॥ १ ॥ स्नानानुस्नान्मागंतधौतवस्नो रहः स्थितः । कृतेर्यापथसंशुद्धिः पर्यकस्योऽमृतोक्षितः ॥ १ ॥ दहनेष्ठांयने कृत्वा दिन्यस्वागेषु दीक्ष्य शुक्रमिटिकसंकाशं प्रातिहायोदिभूषितं ॥ ४ ॥ पादांतननमाद्वेभं स्कूजंतं ज्ञानतेजसा । परमात्मा-च । न्यस्य पंचनमस्कारान् प्रयुक्तगुरुमुद्रिकः ॥ ३ ॥ व्युत्सरंथांगं पूरकेण व्याप्ताशेषज्नगच्यं ।

प्य-काद्धन नमातमानं ध्यायं जप्त्वा पराजितं ॥ ५ ॥ परिणामविशुस्त्र्यास्तपापौद्यः पुण्यपुंजमाक् । ध्नस्तापाय-संरक्षीर ब्लंद इतं र इतं र इत्याय र हं झं चयः कुर्याज्ञिनयज्ञांगसंविधीत् ॥ ६ ॥ झं ठं स्वरावृतं तोयमंडलद्वयनेष्टितं । तोये न्यस्यायतर्जन्या तेनानुसानमाबहेत्॥ १॥ अर्धचंद्रघटीरूपं पंचपत्रां-स्वीं क्वीं हं सः स्वाहा। इत्यमुत्तकानमंत्रः। अनुकानं॥ बुजाननं । नांतलांताप्तदिक्षोणं धवलं जलमंडलं ॥ २ ॥ ॐ अमृते अमृतोन्द्रने असृतवापींण अमृतं सावय र भिगर्देकवाक्यांतमुक्तां च्यासं जपेलव । वारात् गाथात् प्रतिकस्य निपद्मालोचयेत्त्या ॥ १ ॥ पाडेक्कमामि भंते ईरियाबहियाए । विराहणाए । अणागुत्ते। आइग्गमणे। णिग्गमणे । ठाणे। गमणे । चक्कमणे उचारपरसवणके असिहाणयवियांडेपइडावांणेयाए हा वरील मंत्र झणत माध्यावर शिपून घेणे. पाण्यांत ठेऊन, तेंच पाणी तजेनी बोटानें ्येये बाजूस काढलेलें यंत, एका तबकांत पाणुग्गमणे । बाजुग्गमणे । हरिद्रग्गमणे d.

वजापाठ

205 एदोर्स उववादो । कदो वा । कारिदो वा । किरंतो वा । समणुमणियं । तस्स मिच्छा मे कर्णे. ) ॐ नमः परमात्मने नमोऽनेकांताय शांतये ॥ ईयांपाधे प्रचलताय मया प्रमादादेकेदिः त्तये कर्मणां ॥ ईयांपाधिशोषनं ॥ गुरुमुद्रात्रे भूः में व हुः पोहोभ्योऽमृतैः स्वकीयप्रवहन्दिः सिच्य-यिनिर्मित् ॥ त्रैलोक्याधिपते जिनेइ भवतः श्रीपादमूलेऽधुना । निंदापूर्वमहं जहामि सततं निर्वे-गमो उबइझायांणं। णमो लोए सन्बसाहुणं॥ ( येथे हा नमोकारमंत्र, नऊ वेळा झणून जप विहरमाणेणं । जुगुत्तरिंदेष्टिणा दहच्या । डवडवत्त्वरियाए । पमाद्दोसेण पाणभूद्जीवसत्ताणं दुक्कडं ॥ पापिष्ठेन दुरात्मना जड्धियां मांयाविना लोभिना। रागद्वेषमलीमसेन मनसा दुष्कमी यप्रमुखजीवनिकायबाघाः। निर्वतिता यदि भवेद्युगांतरीक्षा मिथ्या तदस्तु दुरितं गुरुभक्तिो मे ॥-१॥ इच्छामि भंते ईरियावहमाळीचेउं। पुब्बुत्तरद्किषणपच्छिमचउदिमु। विदिसामु। णमो आइरियाणं तस्स उत्तरगुणं । तस्सं पायछित्तकरणं । तस्स विसोहीकरणं । णमोकारं करेमि । तावकायं व कि शिंछ दा वा। ले सिन्दा वा। जिंदि दा वा। सिंदि दा वा। ठाण दो वा। ठाण चक्क मणदो वा गोछिदा वा। पिछिदा वा। संघाहेदा वा। संघादिदा वा। ओदाविदा वा। परिदाविदा वा जे जीवा। एई दिया वा। बोइ दिया वा। ति इंदिया वा। चंदरिदिया वा। पंचेहिया पायकस्तं । हुचरियं बोसरामि । ॐ णमो अरिहंताणं । णमो सिद्धाणं ।

निक्षित्य । तन्मुद्राप्रं शिरस्ययोमुसमुद्धत्यामृतस्तानं ॥ ( येथे किरंगली आदिकरून पांची बोटा-वर अ सि आ उसा या अक्षरासह झं वंहः पः हः हीं बीजाक्षरें लिहन पंचगुरुमुहा करणे. व असे जाणांवे. ) ततः परमेष्ठिमुद्राभे असिआउसायुतानि तदुपरि झं वं हः पः हः इत्यमृतवीजानि ||मानं खंध्यायनमंत्रमिमं:पठेत्। ॐ अमृते अमृतोक्तवे अमृतवाधिषि अमृतं स्नावय २ सं २ क्वी र ब्लें र इतं र इतिय र हं झं इतीं हतीं हैं सः स्वाहा। (हा मंत्र अमृतकानाचा आहे अप्रिमंडलमध्यस्थरेंफैज्बीलाशतांकुरैः । सर्वागदेशगैविश्वम्धूयमानैनेभस्वता ॥ ॐ चीं नमोऽहेते देहं देहें मार्चिषां चयेः। सर्वागदेशमैतिश्वग्ध्यमानैनेमस्वता ॥ ३॥ ॐ हाँ हां है हो हा युभिः॥ व्योमन्यापिघनासारैः स्वमाष्ठान्यामृतम्वतं । स्वे स्वं ध्यायन् सजेदेवममृतैरन्यादेदुवत्॥ ६॥ स्वित्तिकाप्रत्रिकोणांतर्गतरें शिखावृतं । अमिमंडलमोंकारं गर्भरकाभमास्थितं ॥ २ ॥ सप्तघातुमयं भगवते."जिनभास्करस्य बोधसहस्रिकिस्णैमैम कर्मेधनद्रव्यं शोषयामि घे र स्वाहा । इव्यशोषणं ॥ त्या मुक्रेंचे तोंड माध्यावर खालीं करून घरणें आणि वरील अमृतसानमंत्रानें अमृतसान करणें.) इत्युचार्यं कमेंघनानि सारेत्। दहनं ॥ नाभिस्तु सुस्वरङ्गणपत्राञ्जांतरमहेतः । दहेद्गीपौषरुद्यान्नर-टकममयं वपुः ॥ ४ ॥ वृत्तात्सर्बिदुदिक्कोणस्वायाद्रोमूत्रिकाकृतेः । कृष्णाद्वायुप्राद्वातैः प्रेरयेन्रसावा-४ रं ४ हम्ल्ब्यू जंर संर दंह र विकर्ममलं दह र दुःखं दह'र हूं फट् घेर खाहा

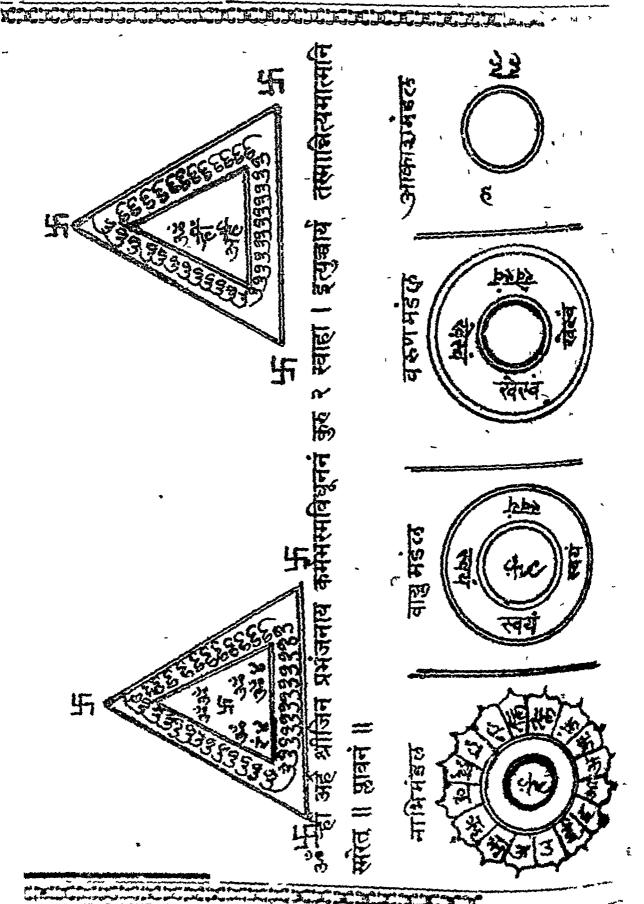

फक्त सारणांत आणून कांहींनेळ ध्यान करणे. ( हीं आप्रमंडलादि पांच यंत्रे,

### ॥ अथ हस्तमंघटनम् ॥

रविसोमसमुद्धार्थ तन्मध्ये च स्वनाहतं ॥ वेष्टचार्ध करमध्ये लिखेदांत्रं काश्मीरादिम्नमिथितैः

सरवराष्ट्रिकं ॥

मंद्रप्रमाः नाहतय्त्रम्

分界公司

पन्मप्रभाड माइतयत्रम्

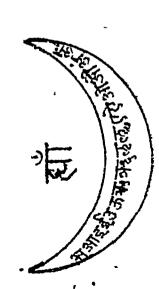

हत्ताद्दयकनीयस्यावंगुलीनां यथाक्रमं । मूलरेखात्रयस्योध्वंभग्ने च युगपत्सुधीः ॥ न्यस्यों-हामादि-होमाब्यान् नमस्कारान् करौ मिथः। संयोज्यांगुष्ठयुग्मेन ज्यस्तान् स्वांगेषु तिन्यसेत्॥ ॐ =हीं ह्या दोनीं यंत्रापैकी एक उजन्या हातांत व एक डान्या हातांत लिहिणे.

かるある

अहै वं मं हं मं तं पं असिआउसा हस्तसंघटनं करोमि स्वाहा । हेस्तसंघटनं ॥ ( येथे यंत्र काढ-

इस्तसघटन-हात जोडणे.

लेखा दोनी हातांच्या किरंगळी आदिकरून पांच बोटांच्या मुळापासून तीन रेघेवर व शेंड्यावर क्रमानें ॐ -हाँ णमो अरहंताणं स्वाहा, ॐ -हीं णमो सिद्धाणं स्वाहा, ॐ हैं णमो आइ-

रियाणं रंबाहा, ॐ न्हों जमो उबइझायाणं स्वाहा, ॐ न्हः जमो ळोएसञ्जसाहुणं स्वाहा हे नमरकारमंत्र लिहून या वरील मंत्राने हात जोडणे.

### । अथ करियातः॥

सन्वसाहुणं स्वाहा बाँमे ॥ पुनस्तानिमान्मंत्रान् शिरसः प्राग्मागे द्णिणे पश्चिमे उत्तरे च् हः पूर्वो ततो वामे सर्वसाधुनमस्कृति । न्यसेतंपवाप्यम्नंबान् शिस्सेवं पुनः सुधीः ॥ ३ ॥ ॐ हाँ णमो अरहताणं स्वाहा हदेये । ॐ न्हीं णमो मिछाणं स्वाहा लेंलाटे । ॐ न्हें णमो आड़-गमो अरहताणं स्वाहा हदेये। ॐ न्हीं णमो सिष्टाणं स्वाहा लँकाटे। ॐ न्हें णमो आइ-रियाणं स्वाहा शिरेसो दक्षिणे । ॐ हों णमो डवङ्झायाणं स्वाहा पीश्रमे । ॐ हः णमो ळोण् हाद न्यसेन्नमस्कारमों-हाँपूर्वकमहितां । पूर्वे शिरासि सिद्धानामों-हीं पूर्वा नमस्क्राति ॥ १ ॥ ॐ -हूँ पूर्वकमाचार्युस्तोत्रं शीर्षस्य दक्षिणे । ॐ न्हीं पूर्वमुपाध्यायस्तवं .पश्चिमदेशतः ॥ २ ॥ ॐ ३ इर्येखातिषर, - ४ कवाटे-कपाळाबर ्र करन्यासः — पुढांक मत्राने सांगितकेल्या स्यानावर जोडलेके हात ठेवणे,

५ शिरमी दाक्षणे –होक्याच्या उजया बाज्यर, १ पश्चिने–हे.क्याच्यां मार्ग, ७ वामे डोक्याच्या डाच्या बाज्यर.

स्वाहा नीमी । ॐ मम शिखां रक्ष र न्हें स्वाहा । ॐ णमो उवइझायाणं राल्ड-धूँ मम बज्जाणि बज्जकवचा रक्ष र न्हीं स्वाहा । ॐ णमो ळोए सन्वसाहुणं हम्ल्ड-धूँ मम दुष्टं निवास्य र अस्त्राय न्हीं णमो सिद्धाणं स्वाहा नींभेदंक्षिणे । ॐ न्हें णमो आइरियाणं स्वाहा नोंभेविमे । ॐ न्हीं णमो उवझ्झायाणं स्वाहा कवचाय हे दक्षिणेंभागभुजे । ॐ न्ह: णमो ळोए सन्वसाहुणं स्वाहा अस्वाहा । सिद्धाणं स्वाहा रुळाटे.। ॐ न्हूं आइरियाणं. स्वाहा शिरसो दक्षिणे । ॐ न्हों णसो उबइझा-याणं स्वाहा पश्चिमे । ॐ न्हः णमो ळोए सन्बसाहूण रबाहा बामे । पुनरप्यमुनेब मंत्रान् शिरमध्ये छुरल्ट-य ८ शिरमधो—होत्याच्या मध्यभागी, ९ नाभी- वेनीवर, १० नामेदिक्षिणे—बेनीच्या उजव्या बाज्वर, ११ नामेनीमे डाव्या तरपूर्वीदियुच किन्यसेत्॥ इति हितीयांगन्यासः॥ भुजयुग्मे च नाभौ च पार्श्युग्मे तृतीयके। विन्यासकमी वारे द्वितीयके ॥ १ ॥ ॐ चाँ णमो अरहंताणं स्वाहा शिरमध्ये । ॐ चाँ क्रमेण विन्यसेत् इति प्रथमांगन्यासः ॥ प्राप्भागे शिरसो दक्षिणे पश्चिमे तथा । वामे ॐ णयों सिव्दाणं साल्ठ-यूँ सम शिरं रक्ष २ -हीं स्वाहा । ॐ णमो आइरियाणं हयनाह्मतनुन्यासं कुर्यान्मंत्रेण मंत्रित्॥ १ ॥ ॐ न्हाँ णमो अरहंताणं नाम्ए, १२ दिभिणमामसुज्ञे-उजन्या भुजाया, १३ वामगुने-हान्या मुजानर. फट् न्हः स्नाहा ॥ इति तृतीयांगन्यासः ॥

## ॥ अथ अंगन्यासमेदः ॥

आ उसा एतानि पंचाक्षराणि तर्जन्यंगुल्यां संस्थाप्य कूटबीजानि ॥ (अ सि आ उसा ही पांच बीजाक्षरें डाव्या हाताच्या तर्जनी बोटावर लिहन, तें बोट सरळ करून पुढें सांगितलेल्या मंत्रानें पूर्वाद दाही दिशेस कमानें दाखबीत जाणें.) आँ हाँ क्षाँ पूर्वे। ई न्हीं क्षीं अमौ। क्रैं हें क्षें यमे। ऋँ हें क्षें नेऋते। एँ हें क्षें वरणे। एँ हों क्षों वायव्ये। ओं हों क्षों कुबेर। में हं ईशाने। अं हः क्षः भूतले। अः हों क्षीं आकाशे ॥ दिशाबंधनं ॥ विभितोऽनेन सकली-निवेशयेत्॥ १॥ अ सि घातय 4 7 65 मोहऱ्या मंत्रून सर्व विष्ने दूर होण्याकारत २ परविप्रान् रफोटय २ सहस्रखंडान् कुरु २ परमुद्रां छिंद २ परमंत्रान् भिंद २ क्ष फट् स्वाहा ॥ । कुर्विष्टानि कमीणि केनाप्येनानि विन्यसेत् ॥ १॥ ३० नमोऽहेते सर्व रक्ष न ॐ है फट् किरीट क्षिपेत् ॥ इति सकलीकरण विधानं अनेन पुष्पाक्षतं सप्तवारान् प्रजाप्य परिचारकाणां शांषेषु क्षिपेत् ॥ इति अक्षता ्येथे "ॐ नमोहीत सर्व रक्ष र हूँ फट् स्वाहा" ह्या मंत्राने । प्वादिद्ध रक्षार्थं दशस्वपि । ७ वेळा मंत्रून, परिचारकाच्या माध्यावर टाकून परिचारक नेमणे. । अः हीं सीं आकाशे ॥ मंत्राने पूर्वादि दाही दिशेस कमाने दाखवीत जाणे. ) ऊँ हूँ सूँ यमे। ऋँ हैं से नैऋते। एँ हैं की वरणे। एँ ओं हं ईशाने। अं हः सः भूतले। अः हीं सी आका सर्वविद्योपशमनार्थं सर्वदिख ॐ हूँ फट् किरीट घातय २ इत्यादि मंत्राने तथा वामप्रदेशित्यां न्यस्य पंचनमस्कृति। अनेन सिद्धार्थानिभिमंत्र्य करणे महामनाः हं फट् स्वाहा। चारकरक्षः ॥ (

नापाठ

## ॥ अथ् जिनयज्ञिष्यान् ॥

सुजातजातीकुमुद्गाञ्जकुद्मद्गरमहीबकुलादिपुष्पैः। मत्ताछिमालामुल्ऐजिनेंद्रपादार्शनंद्यमचेयासि॥ 🍴 शि अहै परमब्रग्रणे अनंतानंतज्ञानशक्तये जलं निवेषामि स्वाहा ॥ १ ॥ कारमीरकुष्णागक्गंध-॥ शुंभत्कलमाक्षतानां। पुंजेः समक्षेरिव पुण्यपुंजैविभूपयाग्यंधिभुवं विभूनां॥ ॐ व्हीं॰ अक्षतान्॥३॥ ॥ र्थजारां धारा वरांभोजपरागसारा । तीर्थकराणामियमंत्रिपीठे स्वैरं लुटित्वा त्रिजगत्पुनातु ॥ ॐ -हीं सारकप्रपोरस्तयविलेपनेन । निस्गीसोरभ्यगुणोह्यणेन संचर्चयाम्यंधियुगं जिनानां ॥ ॐ =हीं श्रीं गै अहं परम्ब्रह्मणे अनंतानंतज्ञानवात्त्ये गंधं निर्वपासि रवाहा॥ २॥ आमोदमाधुर्यनिद्यानकुंद्रतींद्ये-विद्यामि सक्षित्यमत्रयजकुषुनैः संपूर्णपाणिपानेण । आह्वाहनस्य करणं स्थितिकरणं सन्निधीकरणं डाज़ स्वस्थाने तिष्ठ २ ठउ नमोऽहीते स्वाहा । ॐ =हीं ममात्र सान्निहितों भव २ वपट् नमोऽहीते। ह्माहाना आह्वाहनं स्थापनं सक्षिधीकरणं ॥ आह्वाहनादिषुरःसरं पूजां कुर्यात् ॥ व्योमापना ्तमती-३० ऱ्हीं ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ नानाररौठ्यंजनदुग्धसिपैः पकान्नशाल्यन्नद्धिसभक्ष्यं । यथाहेहेमादि-स्वलोकानेकिक्वतां ज्ञानधाम्नां । दीपवातैः योज्बल्किलजालैः पादांभोजक्ष्व्यवोतयामि ॥ ॥ १॥ ॐ न्हीं श्रीं क्रीं ऐ अहें अत्र रमस्थाने एहिं १ संनीपट् नमोऽहीते स्वाहा । ॐ न्हीं० सुभाजनस्थं जिनकमात्रे चरमचैक्क्ष्मि ॥ ॐ न्हीं॰ ॥ चरं ॥ ५ ॥ लोकाचिनागहेतां भुभुवः

मी ॐ न्हीं ॥ दोपं ॥ ६ ॥ श्रीखंडादिइव्यसंदर्भानीरव्यद्भानोदितस्वर्गवर्गेः । घूपैः पापव्यापदुच्छेनी [गाम्रकपित्यपूर्वै: । हद्घाणनेत्रोत्सवमुद्रिराद्रः फलैभैजेऽईत्पद्पक्षयुग्मं ॥ ॐ =हां॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ इषमो इषलक्ष्मीवानजितो जितदुःकृतः । शंभवः संभवत्कीतिः साभिनंदोऽभिनंदनः ॥ १ ॥ सुमितिः दृद्दप्तमंघीनहेत्स्वामिनां धूपयामिक्ना। ॐ न्हीं॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ फलोत्तमैद्गिडिममातुर्छुगनारग-वागंधादिइञ्यसिद्धार्थदूर्यानंचावर्तस्वस्तिकाद्यरिनंद्यैः । हेस्नः पात्रे प्रस्थितीर्वेश्वनाथं प्रत्यानंदा-भुंगारनालकोद्दांतां विनम्होकशांतये ॥ शांतिषारां करोभि स्वाहा ॥ १० ॥ पुष्पांजितः ॥ ११ ॥ दृष्येमुत्तारयामि ॥ ॐ च्हों० ॥ अध्यं ॥ ९ ॥ ततो जिनेंद्रपादांते वारिघारां निपातये ।

प्जापाठ

विमलेऽनंतज्ञानशक्तिरनंतजित् ॥ धर्मो धर्मोद्यो नित्यं शांतिः शांतिकियात्रणीः ॥.४ ॥ कुंथुः कुंथ्यादिसुद्यः सुरप्रीतिरस्प्रमुः । मष्टिमेह्वजयो महः सुवतो सुनिसुवतः ॥ ५ ॥ नामि-नैमत्सुरासारो नेभिनेमितपोरथी । पार्श्वः पार्श्वस्क्रस्तोचेः सन्मतिः सन्मतिष्रियः ॥ ६ ॥ एते तीर्थ-कृतोऽनंता भूतमकात्रिभिः समा । पुष्पांजलियदानेन सत्कृताः संतु शांतये ॥ पुष्पांजलिः ॥ इति। सुमतिः पद्मप्रमः पद्मप्रमः प्रमुः। सुगिष्यः पार्श्वानिन्जु बङ्गबंद्रप्रमासतः ॥ २ ॥ पुष्पद्तस्तु पुरं पपुः शीतलः शीतलोदितः । श्रेयान् श्रेयसिनां श्रेयान् वासुपूज्यः सुपूजितः ॥ ३ ॥ विमलो जिनयज्ञविधानं ॥

### ॥ अथ अहं इतिविधानं ॥

द्रास-॥ देग्यैः सिस्ननतीस्या वनतरं पूत्वा परं दीक्षया भुंके शुस्रनिजात्मसंविद्मृतं स त्वं स्फुरस्येष यह समित्रे गृहे जनियेतुः प्रागेव र्शकाज्या षण्मासाज्ञवचारुरानकनकं वितेश्वरो वर्षति । भात्यवी मणिगिभिणी सुरसरिन्नोरीक्षिता षोडशस्त्रमेक्षोमुदितां भजेति जननीं श्रीदिक्कमायोंऽपि तां ॥ १ ॥ नः ॥ ३ ॥ सम्यग्दाष्टिक्रशाक्रशव्रतशुभोत्साहेषु तिष्ठन् कचित् धर्मध्यानबलाद्यत्नगलिता आयु-स्रयः सप्तमे । द्रष्टिमा प्रकृतिः समातपचतुर्जोतित्रिनिष्राक्षिधाश्वभस्थावरसूक्ष्मतिर्येगुभयोद्योतं कपायाष्टकं ॥ ४॥ क्रैब्यं स्त्रीणमथादिमेन नवमे हास्यादिषट्कं वृतं क्षिमोदीचपृथकृतादि द्शमे लोमं कषायांतकं । निद्रां सप्रचलामुपांत्यसमये द्यिव्झविन्नं चतुर्वीपं च क्षिपते परेण चरमे शुक्केन सोऽहेन्नासि ॥ ५ ॥ इब्यं भावमयादिसूक्ष्ममधियन्नुक्तावितकेंः स्फुरन्नर्थव्यंजनमंग-सौघमाँऽकानेबेशितं सुरगिरिं नीलाऽभिषिच्यांबुना संयोज्योपवरत्यजसमसमैभोंगैः सभासैः पुनः ॥२॥ किकुवाणसुरंद्रवृद्विषयानंदाद्विरक्तः स्तुतो यो लौकांतिकनाकिभिः शिविकया निष्कस्य गेहान्मेहैः प्रछन् जननीमुपास्य शयनादानीयं शच्यापितं यं नत्वा सचतुर्णिकायविबुधः श्रीमत्करींद्राश्रितः वाणुशं परशुना छिंदन्यतीष्वस्यति ॥ ६ ॥ क्षुण्णे मोहरिपौ भजञ्चरुयथाख्याताधिराज्यश्रियं लैरपि पृथक्तवेनापि संकामता । कर्माशाशनवास्थितेन मनसा प्रौढाभंकोत्साहकौत्कंठेन

पुजापाठ 🔢 । स्वात्मीन निविचाराबेलसत् पूर्वोदितार्थिताः । स्वच्छेदोच्छलदुर्बलोज्बलचिदानंदैकभावोद्गलच्छे-||पारिवजवैभवस्फुटमासि त्वं नाथ निर्मथराट् ॥ ७ ॥ विश्वेश्वयीविषातिषातिदितजोच्छेदोद्रतानंतहक्-सम्यक्त्वादिमणैविभाति स भवनित्रापितो व्याजगात् ॥ १२ ॥ मुक्तिश्रीपरिरंभनिभेरचिदानंदेन सहांच्छनं श्रीमत् लत्कंमपद्मयुग्मसततोपास्तौ नियुंक् शुभैः। यक्षद्वंद्रमवश्यमेतदुचितैः प्राचैरिदा-निः कृत्य प्रकृतीरन्तपसम्मिच्छन्निभया ध्यानतः । यः प्राप्तो जगद्यमेकस्मयेनोध्वंगमात्माष्टाभिः येनो हिंशतं देहं द्राक् स्वयमस्थितंहतिछटिद्वानेव मायामचं। ऋत्वाशींद्रतिरीटपावकयुतेः श्रीचंद्रना-रीमेंदा संस्कृत्वाभ्युग्यांति भक्त भ्वनाधीचाः स जीयान् प्रभुः ॥ १३ ॥ इत्यं बाह्यमथांतरं जिन पंचशः षट् षट् संहननाकृतीः सुरगती सस्वानुपून्यांभुखे । खन्नज्ये परंघातकागुरुलज्जूछवासोपवाता-पवीपित्रसवाद्राणि स्भगं मत्यीय्रुचे कुले ॥ ११ ॥ वेदोनान्यतरेण तीर्थकुद्मारूयजाद्शाप्यंतिमे कुर्वाणोऽतिरायैः पुनास्यपि पश्चन् संप्रातिहायष्टिकैः॥ ८॥ देवान्यक्तिविशेषसंन्यवहते न्यक्ति यशोऽनादेयशुभसुस्वरस्थिरयुगं स्पर्शाष्टकं निर्मितं॥ १०॥ ज्यंगोपांगमपूत्रेदुभंगयुते प्रत्येकंनीचैः कुछे वेसं चान्यतमं क्रिसप्ततिम्पांतेऽमूरयोगक्षणे । आदेयं सिन्जानुपूर्विनुगती पंचाक्षजाति यशः नींधनैदेंबेंद्रेरि मान्यशैशवमुदोट्येष्याद्रिरीशिष्यसि ॥ ९ ॥ हो गंघौ रसवर्णवंधनवपुः संघातकात् संविद्यीयंसुखारिमकक्षिजगताकीणे सदंस्यारिथतः । जीवन्मुत्किमुपींद्रचक्रमहितस्तीथं चतुक्षिराता

नि कं गिलादो गुमे साकारे यदि वा परत्र विधिवत् संस्थाच्य नित्यं महेत्। दीर्षं जीवितमु-द्घमर्थममितं संतानमुद्यत्मुखं न्याप्ताशाधरम×नुतेऽत्र च यशो दिन्याः श्रियोऽमुत्रतः ॥ १४ ॥ श्रेयोमार्गानिभिज्ञानिह भवगहने जाञ्वलद्दुःखदावरकंदे चंकम्यमानानातीचाकितामिमानुस्ररेयं वरा-कान् । इत्येवाहंत्पदानुत्रहरस्विलसन्दावनोपात्पुण्यान् प्रकांतैरेव वाक्यैः शिवपद्मुचितैः शारित कुत्वानाद्यपि जन्म शांतममृतं साध्याप्यनंतिश्रितान् सहग्धीनयवृत्तसंयमतपान् सिद्धान्। (येथे श्रीजिनप्रतिमेस एक अर्घ्य देजन पुढं लिहिल्याप्रमाणें स्तृति करणें.) अहेत्रातिष्ठारंभकि-यायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकमक्षयार्थं भावपूजावंदनास्तवसमेतं श्रीमत्तिद्धभक्ति कायोत्सगी चत्तारि मंगळं। अरहंता मंगळं। सिद्धा मंगळं। साह संगळं। केब्राक्षेपणंतते धम्मो भजेऽध्येण वा ॥ १ ॥ अनेनाहैत्यतिमात्रे सिद्धनाम्ना अध्यं दत्वा भक्त्या. स्तुवीत ॥ तथा हि ॥ करोम्यहें। इत्युचार्य । ॐ णमो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइरियाणं । णमो डवङ्झ-प्रक्षीणे मलवसीण स्वमह्सि स्वात्मप्रकाशात्मके मज्जंतो निरुपाख्यमोहिचिद्चिनमोक्षार्थतीर्थक्षिपां मंगळं ॥ चतारि ळोगुत्तमा । अरहंता ळोगुत्तमा । सिस्रा ळोगुत्तमा । साह्र ळोगुत्तमा । ॥ अथ सिब्भितिविधानं ॥ योऽहैन् स नोऽन्यात् ॥ १५ ॥ इत्यहेन्निकिविधानं ॥ याणं । णमो ळोषु सन्वसाहुणं ॥

केशळिकणंतो घम्मो ळोगुत्तमा ॥ चतारि सरणं पन्वज्ञामि । अरहंते सरणं पन्वज्ञामि । सिद्धे यहाणं । पारयहाणं । घम्माइरियाणं । घम्मदेसियाणं । घम्मणायगाणं । घम्मवरिचाउ-तित्थयराणं । जिणाणं । जिणुनमाणं । केनळियाणं । सिद्धाणं । बुद्धाणं । परिणिब्बुद्धाणं । अंत-आदियंशणं (गचक्कवद्वीणं । देवाहिदेवाणं । णाणाणं । दंसणाणं । चरित्ताणं । सदा करेमि किरियममं कायेण। ण करोए । ण कराएमि। अण्णं करंतीप ण समणुमण्णामि। तस्त भत्ने अङ्चारं गिडकमामि । णिदामि अच्पाणं । गरहामि अच्पाणं । जावरहंताणं । भयवंताणं । पञ्जवासं करेमि तावक्कार्यं पावकम्मं दुचारियं वोसरामि ॥ ॐ णमो अरहंताणं॰ साहूणं ॥ जपं कुर्यात् ॥ सरणं पन्त्रज्ञामि। साह्र सरणं पन्त्रज्ञामि। क्वाळेपण्णंत धम्मं सरणं पन्त्रज्ञामि॥ तिविहेण मणसा जोसु दिनेसु । दोसु समुद्देसु । पंणारसकम्मामिसु । जावरहंताणं । भयवंताणं । ( येथें नमोकारमेत्राचा जप ९। २७ िष्ठ । १०८ सवडीनुसार करणें. मंते सामाइयं । सन्यसावज्जोगं पञ्चरूखामि । जावज्जीवं

जापाठ

ळीयसुज्जोयवरे धम्मं तित्यंकरे जिणे बंदे । अरहते कितिसो चंउवीसं चेव केवळिणो ॥ र ॥ उस-योसामि हं जिणवरे तित्ययरे केवळीअणंताजिणे । णरपवरळोयमहिए विहुवरयमळे महंपण्णे ॥ १ ॥ ॥ अथ थोसामि दंदकं।

||हमजियं च बंदे संभवमाभिणंदणं च सुमहं च। पउमध्पहं सुपासं जिणं च चंद्धपहं बंदे ॥ ३ ॥ सुनिहिं च पुष्फयंतं सीयळसीयंसवासुपूजं च । विमळमणंतं भयवं धम्मं संतिं च वंदाभि सिद्धा सिर्धि मम दिसंतु ॥ ८ ॥ णमो अरहंताणं इत्यादि जपं कुर्यात् ॥ ( येथेही पूर्वेवत् नमो-युक्त्या दषद् इह यथा हेमभावोपळिचिः ॥ १ ॥ नामावः सिद्धिरिष्टा न निजगुणहितिस्तचपो-||| ॥ ५ ॥ एवं मए आहेत्युदा विहुवस्यमळा पहीणजस्मरणा । चडवीसं पि जिणवरा तित्थयरा ॥ अधुं च जिणवारेंद्रं अरं च मार्छ मणिसुन्वयं च णर्मि । बंदे अरिहणोर्म तह पासं बहुमाणं में पसीयंतु ॥ ६ ॥ कित्तिययंदियमहिया एदे ळोगुत्तमा जिणा सिद्धा । आरोग्गणाणत्याहं देतु कारमंत्राचा जप करणें. ) सिद्धानुद्दतकमंत्रकृतिसमुद्यान् साधितात्मस्वभावान् वंदे सिद्धिप्रांसध्ये॥ शमाहारविस्तारधमों घौन्योत्पत्तिन्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्यासाक्षः ॥ २ ॥ स त्वंत-||| समाहिं च मे बोहिं ॥ ७ ॥ चंदेहिणिम्मळयरा अपिचेहिअहियपहा संता । सायरइवगंभीरा तद्तुपमगुणप्रग्रहाक्रुधितुष्टः । सिद्धिः स्वात्मोपत्जन्धः प्रगुणगुणगणोच्छादिदोषापहाराद्योग्योपादान-॥ | भिनै युक्तरस्यात्मानादिबद्धः स्वकृतजफलमुक् तत्क्षयान्मोक्षभागी । ज्ञाता द्रष्टा स्वदेहप्रामितिरुप-बिह्यहेतुप्रमविमलसद्दरीनज्ञानचर्यासंपद्गेतिप्रघातक्षतदुरिततया व्यंजितार्चित्यसारैः । कैवल्यज्ञानद्द-॥ ाष्टिप्रवरसुखमहावीर्यसम्यक्ववरुष्योतिर्वातायनाद्येः स्थिरपरमगुणैरङ्खतैभाँसमानः ॥ ३<sub>.</sub>॥ जानन्∦ प्रयम् समस्ते सममनुपरतं संप्रतृष्यम् वितन्वम् धुन्वम् ध्वांतं नितांतं निचितमनुसभं प्रीणथन्नीश-गुरल्घुकगुणैः क्षायिकैः शोभमानः। अन्यैश्वान्यव्यपोहप्रवणविषयसंप्राप्तलिधप्रभावैरूध्वैवज्यस्वभा-विशालं बुद्धि-हासन्यपेतं विषयविरहितं निःप्रतिद्दंसावं । अन्यद्रन्यानपेक्षं निरुषसमािमतं शाश्वतं मावं। कुर्वन् सर्वप्रजानामपरमाभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा ह्यात्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् सन्त्वयंभूः प्रवृत्तः ॥ ४ ॥ छिद्न् शेषानशेषान्त्रिगळबळकळींसौरनंतस्वभावैः मूक्ष्मत्वारऱ्यावगाहा-वात्समयमुषगतो घाम्नि संतिष्ठतेऽत्रे ॥ ५ ॥ अन्याकाराप्तिहेतुनै च भवति परो येन तेनाल्पहीनः प्रागात्मोपात्तदेहप्रतिक्वित्विक्षाकार एव ह्यमूतिः। क्षुत्तृष्णाश्वासकासञ्वरमरणजरानिष्टयोगप्रमोहञ्या-सर्वकालमुत्कृष्टानंत्सारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातं ॥ ७ ॥ नार्थः क्षुनृष्ट्रिनाशाद्विविधरसयुतै-र्जपानैरशुच्या नास्पृष्टेर्गध्माल्यैन हि मृदुशयनैग्लानित्राद्यभावांत् । आतंकात्तरभावे तदुपशम-पत्याधुत्रदुःस्वप्रमवभवहतेः कोऽस्य सौष्यंस्य माता ॥ ६ ॥ आत्मोपादानासिष्टं स्वयमतिशयवद्वीतबाधं विविधनयतपःसंयमज्ञानदृष्टिचयोसिष्टाः समतात् प्रवित्तयश्सो विश्वदेवाधिदेवाः । भूता भन्या भवंतः सकळज्गति ये स्त्यमाना विशिष्टेस्तान् सर्वान् नौम्यनंतान् निजगामिष्ठरं तत्त्वरूपं तिसंध्यं ॥ ९ ॥ अहिविहकम्ममुक्के अहगुणहे अण्यतमे सिन्ने । अहमपुदिविणिविहे पिष्टियकजो नसन्देषजानर्थतावद्दीपानर्थक्यवद्दा व्यपगततिमिरे दृश्यमाने समस्ते ॥ ८ ॥ ताद्दक्संपत्समेता

य वंदिमो णिष्मं ॥ १॥ तित्थयाडियरसिष्ट्रे जळथळआयासणिब्बुद् सिछ् । अंतयडियरसिछ् तिय णगदी य दोण्णु पंचेत्र । बावण्णहीणाबियसय पयिडिनिणासेण होति ते सिद्धा ॥ ८ ॥ अइ-असरीरा जीवघणा उवजुत्ता दंसणेण णाणेण । सायारमणायारं लब्लगिमंदं तु सिद्धाणं ॥ १० ॥ उक्करसजहण्णमङ्झमोगाहे ॥ र ॥ उहुमहतिरियळोषु छिविबहकाळे य णिब्बुदे सिष्टे । उवसागा-ठियपिळयंकाणिसण्णे विगयमळे परमणाणगे बंदे ॥ ५ ॥ पुंचेयं वेयंता पुरिसा जे खवगसिडि-मारूढा । सेसोद्येणवि तहा झाणुवजुत्ता य तेहु सिङ्झांति ॥ ६ ॥ पत्तेयसयंबुद्धा बोहियबुद्धा य होति ते सिद्धा । पत्तेयं पत्तेयं समयं च पणिवदामि सदा ॥ ७ ॥ पण णवदु अइवीसा चउ सिद्धाणं ॥ ११ ॥ लोयमांमत्थयत्था चरमसरीरेण तेहु किंचूणा। गयसिद्ध सूसगभ्ने जारिस-मायार तारिसायारा ॥ १२ ॥ जरमरणजम्मरहिया ते सिद्धा मम सुमित्तिजुत्तरस । दिंतु बरणाणलाहं बुहजणपरिपत्थणं परमसुद्धं ॥ १३ ॥ किचा काओसमां चउरहयदोसविरहियं सुविसुद्धं । अइभ-सयमन्याबाहं सोख्लमणंतं अणोवमं परमं । इंदियविसयातीदं अप्पुत्थं अंचवंच ते पत्ता ॥ ९ ॥ परिविडियापरिविडिये संजमसंमत्तणाणमादेहिं॥ ४॥ साहरणासाहरणे असमुघ्घाद्दिर य णिच्बादे । णिरवसग्गे दीवोवहिणिब्बुदे य वंदामि ॥ ३ ॥ पच्छाडीयरसिष्टे दुगतिगचउणाणपंचचारयमे अट्टगुणा समन्पणाणदंसणवीरियसुहुमं तहेव अवगहणं । अगुरुल्हुगमन्बाबाहे

निसंपजुनो जो वंदइ सो लहु लहइ सिक्सिह ॥ १४ ॥ तवसिष्टे णयसिष्टे संजमसिष्टे चरिन-सिष्टे य। णाणाही दंसणाह्म य सिष्ट्रे सिरसा णमंसामि ॥ १५ ॥ इच्छामि भंते। सिष्ट्भतिका-ओसग्गो कओ। तस्त आळोचेडं। सम्मणाण सम्महंसंण सम्मचरित्तजुत्ताणं। अडांबेहकम्स-दुष्लक्षक्षेत्रो । कम्मरूखओं । बोहिलाहो । सुगइ्गमणं । समाहिमरणं । जिगगुणसंपत्ति होट विष्पमुक्काणं । अङ्गुणसंपण्णाणं । उहुळोयमत्थ्याह्मपङ्द्वियाणं । तत्रसिध्दाणं । णयसिष्द्गणं । संजमासिंध्दाणं । चारितासिंद्दाणं । भातिष् णिञ्चका ठमञ्चासि । पूजेमि । बंदाामि । णमंसासि महमं ॥ इति सिध्दमिकिविघानं ॥

<u>भ</u>ुजापाठ

# । अय स्वस्त्ययनाविधान ।।

आकृष्टिं सुरसंपद्ां विद्धती मुक्तिश्रियो वश्यतामुबाटं विपद्ां चतुर्गतिभुवां विद्वेपमात्मैनसां। र्तामं दुर्गमनंप्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहनं पायातंचन्मारेकयाक्षरमयी साऽऽराधना देवता ॥ ईत्याशीवादः ॥ श्रष्ट्रानबोधनविशुष्ट्विवर्ष्ट्रमान्वतामृतानुभवसंभवसंपद्रीघाः । स्फूजनपःस्फुरि-तलिवधंगणाधिपत्यः स्वस्तीः कियासुरसकूत्परमवेयो नः ॥ १ ॥ एकांतसंशयतमोऽभिनिवेशमूल-यारमिलेहिपियंपश्यवाचः प्रीत्योपयोग्यवप्रहा हतमारद्गाः । मृङ्गिङिदो रजनिभोजनव्जिनम हग्मोहनिग्रहाविकरवराचित्स्वरूपाः । स्याद्वाद्संविद्मुत्युवमान्सावाः स्वस्तीः कि॰ ॥ २ ॥ अद्यह्-

स्वस्तीः कियासुरसक्कलपस्केयो नः ॥ ३॥ सूत्रानुसारिगमना लपनाशनात्मधर्मागसंप्रहिविसगे-नासनगोचरेण । रोचिष्णवः सद्पयोगद्दबभियोगाः स्वस्तीः कि॰ ॥ ८ ॥ स्वस्त्याः प्रदेशचलपृद्र-∭ वपुर्मेलाच्छाः । याथात्म्यद्रशैन्त्वलीनजितेष्रियाश्च स्वस्तीः कि॰ ॥ ४ ॥ सामायिकस्तवनबंदनपाप-व्रतेन च दशात्मवृषेण भांतः स्वस्तीः क्रि॰ ॥ ७ ॥ शुध्वष्टकेन विनयांगवचोह्दीयांश्रुत्सर्गभैक्षश्य-॥ नामन्याजप्रतिक्रमणकायविसर्जनेषु । इन्यादिषद्कनिहतात्मम् जागरूकाः स्वस्तीः कि॰ ॥ ५ ॥ लपाकदेहनामोद्यात्तत्तुवाग्मनसस्य वीर्ये । कर्मागमांगमपवर्गाषया कशंतः स्वस्तीः कि॰ ॥ ९ ॥ अस्नानभूशयनलोचनचेलतेकमुक्तिष्वदंतघवने स्थितिमोजने च । शक्ताः परीषहसहाः सहितास्त-पोभिः स्वस्तीः कि॰ ॥ ६ ॥ क्षांत्याजैवमृदुलसंयमसत्यशौचत्यागैरिकंचनतया तपसाऽमलेन । ब्रह्म-साम्यप्रतिकमपरीपरिहारशुक्तो लोभानुकृष्टिकलुपेऽकलुषे च वृत्ते । नित्योद्यता मुहुरिषष्ठितधर्म-क्समयाः समग्रामित्राः गुष्यादिलभ्षिमाहिमानुगृहीतात्रिथाः । प्रीया रसाक्।लेनासिंहगजाधिसेन्याः |योगित्वयोगाविगमाश्र रुचित्रकाराः स्वस्तीः क्रि॰॥ ११॥ स्वाध्यायदिञ्यहगनित्यपुरःसरानुप्रे-", क्षासमीक्षणयशीक्रताचित्तदेत्याः । एकत्वतत्वमुत्तपोधृतभावनेशाः स्वस्तीः क्षि॰ ॥ १२ ॥ जाश्राक्जिने-गुक्काः स्वस्तीः कि॰॥ १०॥ दग्बोधसंविलितसंज्वलनाः कषायतीव्रेतगेद्यसमापगमाकमाते। म्। स्वस्तीः कि॰ ॥ १३ ॥ सूत्रे पुलाकवकुराप्रथिताः कुरीला निर्पेथनामकलिताः सकलावबोधाः विभम्यस्मुदोऽद्यतिहेन्यशक्तिन्। बुध्यौषधीन्बलतपौरसाविकियक्षिभेत्राक्षिकालितान् स्तुमहे मह-पींत्॥ २१॥ ये केवलावधिमनःपर्यायनो बीजकोष्ठबुध्द्युजः। संभिन्नश्रोत्तया भांतश्र पद्ा-न क्षीयते चिक्रबलेऽपि भुंजिते यह्त्त्रीषं दहतः सुराद्यः िवसंति, ये धामि चतुष्करेऽपि ते जुसारयुताः ॥ २२ ॥ दूरस्पर्शनरसनघाणश्रवणावलोकनसम्याः । सद्दशचतुर्दशपूर्वाष्टांगमहाानाम-तजाः ॥ २३ ॥ प्रत्येकबुद्धवादीन्प्रज्ञाश्रवणांश्र बुध्दिन्धद्भिष्तीन् । तीव्रतपोऽस्तविपक्षानष्टाद्राधापि ये च त्रायं तानचेऽष्ट्रधाष्योषधीशान् ॥ २५ ॥ आध्यायंत्यक्तिं श्रुतार्थममलं येऽतमीहतेऽश्रमात् तद्द-त्कत्तनमधीयते श्रुतमिविच्छिन्नं पठंतोऽपि च । उचैयोति न केठहानिमिष्ठिं लोकं क्षमंतोऽन्यतोऽप्यं-ताबाचानुगुण्हंति ये तद्वचान् कृषया सहिष्यताचात्राविणः स्तौमि तान् ॥ २८ ॥ बंदेऽणि- । मसिहेमलविमगरिभैश्यापिवशीकृताप्रतिषातैः। प्रापिप्राकास्यक्षित्वात्वीनैश्व विक्रियर्किगतान् ॥२९॥ तानीडे ॥ २८ ॥ रोगाः सर्वे विषमलामर्षज्ञञ्चभ्वेतेः सर्वेनापि शाम्यति येषां । सिष्दा दृष्ट्या स्याद्विषत्वेन गुल्या न्यसितुं बलानि बलिनस्त्रेधापि ते संतु नः ॥ २६ ॥ चरंति घोरं महदुमदीपं तमं तपो घोरगुणं त्रिगुताः । ब्रह्मापि ये घोरपराक्रमाश्च ते सप्तधाष्युत्तमसात्तपंतु ॥ २७ ॥ वाग्हष्टी कुहत्तोंऽगिनां लघु विषावेषेण मृत्युं कृतां येथुं सेष्ट्रेतद्गधमध्वमृतव्दार्पाणिपात्रापितं। स्यादु भोजनमध्युद्धितुद्धि मांत्रुसंयक्षीणमहानुशाल्यः ॥ २० ॥ जंबश्रेण्यमिशिकाजलहेलमंलपुष्पवीजतंतुगतैः । चारणनाम्त्रा स्वैरं चरतश्र दिवा तु विक्रियर्धिद्गतान् ॥ ३१ ॥ इत्यन्यदुक्रवतपोमहिमोदितध्दीनाचार्यपाठकयतीन् जगदेकभतेन् । वंदारुराश्रयति कामिष भावशुस्दि क्षिप्रं यया दुरितपाकमपाकरोतु ॥ ३२ ॥ इति करून सिंख्वपरमेष्ठीना पंचांगाने नमस्कार करणें. दोन हात दोन गुडधे व एक मस्तक यांना र्विषेत्तवनम् ॥ सिझानुत्तरेण पुरपांजलि विकीये पंचांगप्रणामं कृयात् ॥ ( येथे पुरपांजलि

### ॥ अथ प्रोरंभिनिह्पण् ॥

गंचांग किंवा पंचमुष्टि क्षणतात.

ततो गुरुं समाराध्य धमीचार्यं द्यानिधि । यजमानः सपरनिकः पंचमीष्टिकमानमन् ॥ १ ॥ तदा-शीर्यंचनं गण्हस्रप्रविश्य समंततः । संघट्य हस्तयुगलं गुर्रं विज्ञापयेदिदं ॥ २ ॥ भगवन्नयमा-रब्धों जिनेज्याया महाविधिः । आयज्ञांतं विधातव्यं कर्तमहीसि मे प्रभो ॥ ३ ॥ बालिश्रोऽहं

र धूजा करिवणाऱ्या यजमानानें दपतीसह, धर्माचार्य गुरूची (भद्वारकाची) घूजा करून, पचमुष्टीन नमोऽस्तु करणे. व त्यापुढे हात जोडून पुढे सागितन्याप्रमाणें विनयपूर्वक प्रश्न करणे. मो धर्माचाय, मी मितिमद आहे. महा कांहींच कळत नाहीं. पण जिनावर मित्ते असन्यामुळे ही महाघूजा करण्यास उद्युक्त झाछो काहे. तेन्हा पूजा चाढिषिणेस उपदेश करणे तें भरो. मो मन्य, तू या मवसमुद्रात्न निसटलास. कारण इंद्रसाध्यपूजा करण्यास उद्युक्त झाला आहेस। सण्जन आंता ही सपेपर्यंत ब्रह्मचर्य व एकभुक्त ( एकवेळ आहार पाणी घेणें ) ब्रत घे, आवकाची व राजाची मर्यादा राख आपण मछ। योग्य आहां असे बोख्न स्तत्य राहणे. नत्तर धर्माचायांने त्याजवर कृपाळ् होज्जन पुढें सागितत्याप्रमाणे ठेन, शास ऐसत जा, 'बधिवाचा सादर कर, अन्नसतपेण क्रांत जा, व त्याची मदत घे, देव गुष शास्त्रावर मि

प्जापाठ

| न जानामि किमग्रोचितमित्रापि । तथापि भगवत्साक्षात्रसादों मां प्रचोदते ॥ ४ ॥ इति ब्रुवंत-माचायों विषेयं यष्टुपुंगनं । अनुगण्हन् हि कारण्यवागिति वदतांवर ॥ ५ ॥ भो भन्य भववारा-किपरियागं कालुष्यं परिवर्जनं ॥ १०॥ विघेहि सर्वमेतते श्रेयस्करमथोत्तमं । इत्युक्तसद्वत-भवतः शुभचेष्टितः । ब्रह्मचर्यं गृहाणैदं सैक्रभुक्तं प्रयत्नतः ॥ ७ ॥ सधर्मिणां च सन्मानं बशी-यथावकाशितं शास्त्रअवणं ध्यानमात्मनः ॥ ९ ॥ कालोचित्विचारं च जिनपूजार्थवस्तुनि । परुषो-शित्रदस्ते निकटोऽभवत् । शक्रसाध्यो यदारब्धो भवताऽयं जिनकतुः ॥ ६ ॥ भद्रं भूयात् सदोदार कारं सधर्मिणां । सर्वबंधुषु सत्कारमझदानं यथोचितं ॥ ८ ॥ राजानुमननं देवगुरभक्तिमतंद्रतः । स्कृत्यै तस्य दक्षिणहत्तके॥ ११ ॥ सौवर्ण राजतं सूत्रं पद्सूत्रमधापि वा । बश्नीयात् केकणं

असर्ने पाहिने. याजिषयमी असे सामित्ने आहे भी, द्वादशांगुलमात्रेण, सप्तांयशतितत्तामः । हिरिद्राकल्कमालितं कंकण, इतक्षमं ॥ याप्रमाणाने केलेल्या क्रमणास हुन्छर हावणै. अशा क्रकणास ब्रत्वधन कक्षण काणनातः हे क्रकण काण र ककण सुवणांच किंवा चांदीचे अथवा सुताचे करणे. परंतु ते ककण १२ अगुट कांबाचे व २७ पद्राचे काणास कठार भाषण करू नकास, मिळण्याजोगे असतील त्या जिनसा प्रजेस आणीव, आणि आत्मध्यान करीत जा, याप्रमाणे उपदेश करून त्यांच्या उजन्या हातांत कंकण बांघणें, व तसेंच त्यांच्या पत्तीच्या डाव्या हातात कंकण् बाघणें, नतर त्याच्या मस्तकाचर हात ठेवून घराकडे जाणस सांगणे. याळाच प्रारम् निरूपणः झणतात.

नानावाद्यघोषे समुद्यते ॥ १२ तद्वतान्याददानाया धर्मपत्न्यास्तदास्य च । वामहस्ते दृढमुक्तयज्ञ-न्यस्यैवभगवत्पाद्पीठे दिन्यप्रसाधनं । कुत्वेद्माद्घेऽनादिसिध्दमंत्राभिमंत्रितं ॥ १ ॥ ॐ णमो चतारि ळोगुत्तमा। अरहंता ळोगुत्तमा। सिध्दा ळोगुत्तमा। साहू ळोगुत्तमा। केवळिपणणंतो धम्मो ळोगुत्तमा ॥ चत्तारि सरणं पञ्चजामि । अरहंते सरणं पञ्चजामि । सिध्दे सरणं पञ्च-श्रीचेंदनावाभिमेतितं ॥ [ गंघ, गळ्यांत घालणेची फुलाची माळ, अंतरीय उत्तरीय बस्नें, चेंडीच्या गांठीस बांधणेची लहान माळ, मकुट, कुंडल, यज्ञोपवीत, बाजुंबद, (भुजाचे अलंकार ) सुवर्ण-सूत्रं प्रबंधयेत्॥ १३॥ ततोऽपि यजमानस्य प्रमोद्बहतः परं। मस्तके हस्तमादाय विस्जेनं अरहंताणं । णमो सिध्दाणं । णमो आइरियाणं । णमो उवइझायाणं । णमो ळोए सन्यसाहुणं ॥ ज्जामि। साह्र सरणं पन्त्रज्जामि । केबिळिपण्णंतो धम्मो सरणं पन्त्रज्जामि ॥ ॐ -होँ श्राांति चत्तारि मंगळं। अरहंता मंगळं। सिच्दा मंगळं। साहू मंगळं। केवळिपण्णंतो धम्मो मंगळं। कुर २ सर्वशांति कुर २ वषर् स्वाहा ॥ अयमनादिसिध्दमंत्रः ॥ ( हा अनादिसिध्दमंत्र होय. ) ॥ अथ जिनयज्ञहीशाविधानं॥ गृहंत्रति ॥ १४ ॥ इति प्रारंभनिरूपणं ॥

कंकण, पोंचे, मुद्रिका, सुवर्णाचा कडदोरा, पैंझण, सुताचे कंकण व मोंजी ( तीन पद्रामें केलेली

पुजापाठ

[से दमीची दोसे). धा सर्व जिनसा एका ताटांत बाळ्न जिनचरणी ठेवणे व नरील सिष्ट्मं-ीत्रामें त्या सर्वे जिनसा मंत्रणे आणि पुढील सांगितलेल्या मंत्राने त्या जिनसा कमाने धारण लवपुश्चचीयेऽमुना ॥ १ ॥ ॐ न्हीं अहं सः सबैकमीबिलेपनर-हतालिना । देवाधिदेव-हातांत किंवा एका पानावर घेऊन त्यांत तर्जनीबोटानें (अंगुह्या-। [सिध्दमंत्राने मंत्रलेले मंघ जवळच्या बोटानें ) अथवा दमांनें गंघयंत्र लिहून या मंतानें तो गंध इस् ्सर्गरमादूतीर्धारयामि वरसजः ॥ सग्धारणं ॥ २ ॥ (येथे फुलाची माळ गळ्यांत घालणे.) ( पांचरण्याचे वल् ) ही चूलालिकं राज्ञोजित्वरवत् ध्रमं व्यतिकरं रोद्धं बलाष्ट्रप्यतोः । स्फूर्जित्कुंडलकणीपुरराचितोपांतें क्र्वापिश्या मूर्धा तन्मकुटं जितायिमज्ञ-भाजिष्णुमैहीभरे सन्छालापातिना गुणैनेबिक्सेद्वीणैरिबासूत्रि । जिनांघिरपर्शमात्रेण वैलोक्यानुग्रहक्षमाः किय्वयताहैद्दिमसिप्नोद्द्ये प्रवेश्ये नखिन्छ्रे नेह महे प्रभोरहिसिमे दिन्ये द्धे गोशीये उत्तरीय ( पवित्रांगाय श्रीचंदनातुलेपनं ॥ मुक्ताशेखरपद्धयोनिजकरेराकम्य करीत जाणें. ] प्रयपूजावशेषेण देगंगवस्तपरिम्रहः॥ १॥ [ येथे अंतरीय ( नेसण्याचे बस्त ) अंगास लावणे. ] नवीं वर्षे धारण करणे. 1 ॥ गंघयंत्रं ॥

यन्बहैत्यणामोद्धि ॥ शेखरादिविशिष्टमकुटोपयोगः ॥ ४ ॥ ( येथे शंडीस माळ बांघणे अगर्॥ यकं चरणचारुभजं जिनेज्यास्चां तनोम्यमलिनद्वीच यज्ञस्तं ॥ प्रालंबसूनायुपेतयज्ञोपवीत-केयूरांगदकटकेदेलिग्तंभौ जिनेद्रमुखलक्ष्म्याः । सत्कृत्य भुजौ तद्रसमुन्सुद्रयितुं करेऽपंये मुद्रां ॥ विछुरितं नुपुरराचिचुंबनोत्कदाममुखं। सारसनं वध्वांघि सकनकमुद्रं जिनाध्वरे विदधे ॥ कटिसूत्रा-पायांत तोडे व अंगठ्या वालणे. ) इदममिलनसम्यग्दर्शनज्ञानदेशवतमयचिरितात्मा कर्णिका बह्मचेप । स्फुरदरसुंपवासेनाद्यरत्नवयं में भवतु भगवदहैयज्ञदीक्षाविशिष्टं ॥ अहिदेवयज्ञदीक्षां-केयूरादिभियुक्तमुद्रिकास्त्रीकारः ॥ ६ ॥ ( येथे बाजुबंद व सुद्रिका घारण करणें. ) छुरिकाच्छिति-दिचरणोभिकाघारणं ॥ ७ ॥ ( येथे सुवर्णांचा कडदोरा व कंबरपट्टा कंबरेंत घालणे व तसेच | श्रोणियुजा जिनकतुमिति ब्रह्मबतं द्योतयन् यज्ञेऽस्मिन् खळु दीक्षितोऽहमधुना मान्योऽस्मि मस्तकावर किरीट घालणे. ) प्रालंबस्त्रजिनस्त्रविराजहारं सह्यंनस्फ्रिरितविरफुरितात्मतेजः । भेवे-तन्यम् हुषुपयीतमज्जन्किष्यक्तरत्नत्वयं स्याताणुत्रतशाक्तिपंचवसुवद्विभ्रत्करे कंकणं । मौज्य-|शक्तेरिप ॥ दीक्षाचिन्होद्वहनं ॥ ९ ॥ ( येथें कंबरेस दर्भाचा कडदोरा व उजन्या हातास निकारः॥ ८॥ ( येथे पूजकाने पूजेच्या दिवश् उपवार्गाचे व ब्रह्मचयीचे ब्रत घेषे. ) गिहितिः ॥ ५ ॥ ( येथे यज्ञोपवीत, मोत्याचा हार, कंटी, गोप वगैरे गळ्यांत घालणें. )

सुताचें कंकण बांधणें. ) ॐ वज्राधिपतये आँ हाँ आः ऐँ हों न्हः श्रूँ क्षः इंद्राय संबोषट् ॥ अनेनैकविंशातिवारात्मन्यधिवासयेत् ॥ १० ॥ (येथें वरील मंत २१ वेळा मनांतल्या मनांत ह्मणणें,

ॐ -हीं णमो अरहंताणं अहंद्भ्यो नमः। ॐ -हीं णमो सिद्धाणं सिद्धभ्यो नमः॥ परमात्म विमीषाः प्रलयं यांतु व्याघयो नारामाग्रुयुः । विषं निर्विषतां यातु स्थावरं जंगमं तथा ॥ ११ ॥ दूरादेव प्रणक्यंतु शाकिनीभूतपन्नगाः । लोके हितं ह्ये 'ध्यानादेतरमाद्परं परं ॥ १२ ॥ ध्यानै ॥ ( येथे यां मैत्राने परमात्म्याचे ध्यान करणे. ) ॥ इति यज्ञदीक्षाविधाने ॥

# । अथ सहस्रनामण्जा ।

लयंभूविषमः शंभवः शंभुरात्मभुः । खयंप्रमः प्रभुभोत्का विश्वभूरपुनभंवः ॥ २ ॥ विश्वात्मा विश्व-विश्वेशो विश्वलोचनः । विश्वन्यापी विधिवंधाः शाश्वतो विश्वतोसुखः ॥ । विश्वकर्मा जग-लोकेशो विश्वतश्रक्षरक्षरः । विश्वविद्विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनीश्वरः ॥ ३ ॥ विश्वदश्वा विभुर्धाता ॐ प्रसिद्धाष्टसहस्रेद्धलक्षणं त्वां गिरांपति । नाम्नामष्टसहस्रेण तोष्टुमोऽभीष्टांसद्धये ॥ १ ॥ श्रीमान् विभारीयो जगत्पतिः । अनंतिचिद्धित्यात्मा भन्यंबंघुरबंघनः ॥ ६ ॥ युगादिपुरुषो बह्या पंचब्रह्म-मयः शिवः । परः परतरः सुष्टमः परमेष्ठी सनातनः ॥ ७ ॥ स्वयंज्योतिरजोऽजनमा ब्रह्मयोत्निरयो-जिष्णुविश्वमूर्तिजिनेश्वरः । विश्वद्दिवश्वमूतेशो विश्वज्योतिरनश्वरः ॥ ५ ॥ जिनो जिष्णुरमेयात्मा

कोऽमलः॥ १॥ अनंतदीप्रिर्शानात्मा स्वयंबुद्धः प्रजापतिः। मुक्तः शको निराबाधो निष्कलो नैरयोनिजः । मोहारिविजयी जेता धर्मचकी द्याध्वजः ॥ ८ ॥ प्रशांतारिरनंतास्मा योगी योगी-क्षरार्चितः । ब्रह्मविद् ब्रह्मतत्वज्ञो ब्रह्मोचाविद्यतीश्वरः ॥ ९ ॥ शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थः। सिद्धशासनः । सिद्धः सिष्दांतविद् ध्येयः सिष्द्साध्यो जगध्दितः॥ १०॥ सहिष्णुरच्युतोऽनंतः प्रमविष्णुमैवोन्दवः । प्रमूष्णुरजरोऽजयों माजिष्णुधिशरोऽन्ययः ॥ ११ ॥ विभावमुरसंभूष्णुः स्वयं-द्मीध्ररः ॥ १ ॥ श्रीपतिभेगवानहैंनरजा विरजाः शुचिः । तीर्थेकुरकेवलीवानः प्रजाहैः स्नात-मूच्युः पुरातनः । परमात्मा परंज्योतिस्त्रिजगत्परमेश्वरः ॥ १२ ॥ इति श्रीमच्छतं ॥ १ ॥ सुवारिगं-श्रीमच्छताच्ये ॥ १ ॥ दिव्यभाषापतिदिव्यः पूतवाक् पूतशासनः । पूतात्मा परमज्योतिर्धमाध्यक्षो सुवनेश्वरः ॥ ३ ॥ निरंजनो जगङ्योतिर्निरुक्तोक्तिरनामयः । अचल्र्स्थतिरक्षोभ्यः कृटस्थः स्याणुरक्षयः॥ ४॥ अम्रणीमीमणीनेता मणेता न्यायशास्त्रकृत् । शास्ता धर्मपतिर्धस्यो धर्मास्मा र्मितीर्षकृत्॥ ५॥ घुपष्नजो वृषाधीशो वृषकेतुर्वृषायुषः। वृषो वृषपतिभैता वृषभांको वृषो-धाक्षतचारपुरपैनेंबेद्यसद्दीपसुध्यवर्गैः । फलैमेहास्यैजिनपं तु भक्तया श्रीमच्छतं तत्परिपूजयामि | मवांतकः ॥ ७ ॥ हिरण्यगर्भः श्रीगर्भः प्रभूतविभवोऽभवः । स्वयंप्रभुः प्रभूतात्मा भूतनाथो द्रवः॥ ६॥ हिरण्यनाभिभूतात्मा भूतभृद् भूतभावनः। प्रभवो विभवो भास्वान् भनो

# 20 = ## | अभुः ॥ ८ ॥ सर्वादिः सर्वेहक् सार्वः सर्वज्ञः सर्वेद्धनः । सर्वात्मा सर्वेत्रोकेशः सर्वित्र सर्व- || लोकजित्॥ ९॥ सुगतः सुश्रुतः सुश्रुक् सुवाक् स्रिमेह्श्रुतः । विश्रुतो विश्वतःपादो विश्वशिक्षिः॥ महेश्वरः ॥ ११ ॥ इति दिन्यशतं ॥ विमलजलसुगंधैरक्षतैदिन्यपुष्पैवैरसुचहसुदीपैधूपनानाषः-शुचिश्रवाः॥१०॥ सहस्रशोषेः क्षेत्रज्ञः सहस्राक्षः सहस्रपात्। भूतभव्यभवद्गतां विश्वविद्या-लौषेः । विपुलकनकपात्रे स्थापिताच्यं यजामो जिनपातिवरादेव्यभाषनाम्नां शतं तत् ॥ दिव्यश्-्तिरसंगात्मा बन्हिम्तिरधमंधक् ॥ ५ ॥ सुयज्वा यजमानात्मा सुत्वा सुत्रामप्जितः । ऋत्विग् विद्वान् विधाता सुविधिः सुधीः ॥ ४ ॥ क्षांतिमाक् पृथवीमूतिः शांतिमाक् सलिलात्मकः । वायु-ताच्ये ॥ २ ॥ रथाियः स्थाविरो उयेष्ठः प्रष्ठः प्रेष्ठो वरिष्ठधीः । स्थेष्ठो गरिष्ठो बाहिष्ठः श्रेष्ठोऽनिष्ठो वि×वाजिद् विजितांतकः ॥ र ॥ विभवो विभयो विशो विशोको विजरोऽजरन् । विरागो विर-तोऽसंगो विविक्तो वीतमत्तरः ॥ ३ ॥ विनेयजनताब्धिविलीनाशेषकल्मषः । वियोगो योगविद् गरिष्ठगीः ॥ १ ॥ विश्वभूद् विश्वसृड्ाविश्वेद् विश्वभुग् विश्वनायकः । विश्वाशाविश्वस्पात्मा खांतः कृतांतांतः कृतांतकृत् ॥ ८ ॥ कृती कृतार्थः सत्कृत्यः कृतकृतः कृतकतुः । नित्यो मृत्यं-यज्ञपतियंत्रो यज्ञांगममृतं हविः ॥ ६ ॥ व्योममृतिंरमूतोत्मा निर्हेणे निर्मेलोऽचलः । तोममृतिः मुसौम्यात्मा सूर्यमूतिमहाप्रभः ॥ ७ ॥ मंत्रविन् मंत्रकृत् मंत्री मंत्रमूतिरनंतकः । स्वतंत्रस्तंतकृत्

योनिजंगसोंनिरित्यः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः । स्तवनाहों ह्वीकेशो जितज़ेयः कुतिकियः ॥ र ॥ गणा-[िधिपो गणडयेष्टो गण्यः पुण्यो गुणात्रणीः । गुणाकरो गुणांभोषिगुणज्ञो गुणनायकः ॥ ३ ॥ गुणाद्गी हारो निष्कियो निष्पुद्धवः । निष्कलंको निरस्तैना निधृतांगो निराश्रवः ॥ ७ ॥ विशालो विपुत्त-॥ बंहोड् महाब्रह्मपदेश्वरः ॥ १० ॥ सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा ज्ञानधमेदमप्रभुः । प्रश्नमात्मा प्रशांतात्या॥ म्॥जयोऽमृत्युरमृतात्माऽमृतोन्तवः ॥ ९ ॥ ब्रह्मानेष्ठः परब्ह्या ब्रह्मात्मा ब्रह्मांमवः । महाब्रह्मपति-॥ पुराणपुरुपोत्तमः।। ११ ॥ इति स्यानिष्ठशतं ॥ ३ ॥ वागेघतंडुललतांतहविःप्रदिपिर्पेषैः फलेबैरसदृष्ये-॥ पात्मा विपाप्मा वीतकरमपः । निर्देद्यो निमेदः शांतो निमोंहो निरुपष्ठवः ॥ ६ ॥ निनिमेपो निरा-मुनिः पित्रदः पतिः। धीशो विद्यानिधिः साक्षी विनेता विह्तांतकः॥ ९॥ पिता पितामहः पवित्रः पावनोऽगितिः । त्राता भिषम्वरो वयों वरदः परमः पुमान् ॥ १० ॥ कविः पुराण-महाशोकध्यजोऽशोकः कः लष्टा पद्मविष्टरः । पद्मेशः पद्मसंभूतिः पद्मनाभिरनुत्तरः ॥ १ ॥ पद्म-गुणो=छेदी निर्गेणः पुण्यगीर्गोणः । शरम्यः पुण्यवाक् पूतो बरेण्यः पुष्पनायकः ॥ ४ ॥ अगण्यः पुण्य-ब्योतिरतुलोऽभिंत्यवैभवः । सुसंबृतः सुगुप्तात्मा सुभुक् सुनयतत्ववित् ॥ ८ ॥ एकविद्यो महाविद्यो मिदं कृतं तत् । संपूजये वरस्थिविष्ठशतं सुनाम देवाधिदेवजिनपं लमरें प्रबंधं ॥ स्थिविष्ठशताध्यं ॥ भीगुण्यः पुण्यकृत् पुण्यशासनः । धर्मारामो गुणप्रामः पुण्यापुण्यनिरोधकः ॥ ५ ॥ पाषापेतो विषा-

## X 9 ||धा। पुरंग वर्षायान् वृषमः पुरः । यतिष्ठाप्रसनो हेतुमुवनैकपितामहः ॥ ११ ॥ इति महाशतं ॥ ४ ॥ न्वास्यनाम नमितनरसुरेषं पूज्येऽहं त्रिशुध्या ॥ महाशताध्यं ॥ श्रीयक्षलक्षणः क्ष्वस्णा लक्षण्यः व्यक्तो व्यक्तवाम् व्यक्तशासनः । युगादिकृद् युगाधारो युगादिजंगद्दिजः' ॥ ४ ॥ अती-महातपा महातेजा महोदकों महोदयः । महायशा महाथामा महासत्वे महाणुति: ॥ ८ ॥ फुछन्दैविपुलचरिमास्बद्दीपभूपैः फलौधैः । जिनपतिबरमहाशतके बुध्दबोंध्यो महाबोधिवंधमानो महस्तिकः ॥ २॥ वेदांगो वेदाविद् गुमलक्षणः । निरक्षः पुंडरिकाक्षः पुष्कलः पुष्करेक्षणः ॥ १ ॥ सिष्टिदः सिष्टसंकल्पः बद्तावरः ॥ १ ॥ अनादिनिधनो दोऽलींक्रियोऽवींक्रो महें श्रीऽतींक्रियार्थहक् । अनिक्रियोऽहमिक्राच्यों महेंक्महितो महान् ॥ ५॥ महाधैयों महाबीयों महासंपन् महाबलः । महाशातिक्हाज्योतिमहाभूतिमैहाधातिः ॥ ९ ॥ महा-मितिमेहानीतिमेहाक्षांतिमेहोद्यः । महाप्रज्ञो महानंदो महाभागो महाकविः ॥ १० ॥ महामहा महाफीरिकेहाकोतिमेहात्रपुः । महावानो महाज्ञानो महायोगो महागुणः ॥ ११ ॥ महामहपति उन्तवः कारणः कर्ता पारमो भवतारकः । अमाह्यो महनो मुह्यः पराध्यः परमेश्वरः ॥ ६। अनंति दिस्मेय दिस्त भित्य दिः समयधीः । प्राप्यः प्राप्य हरोऽभ्यप्रः प्रत्ययोऽयोऽप्रिमोऽय्नः ॥ ७ । नेगो जातरूपो निदांनरः । वेदनेषः स्वसंवेद्यो निवेदो सिंध्दात्मा सिंधिद्साधनः । नमल्य जसारेत् इले:

1143

याममहाकत्याणवंचकः । महाप्रभुमेहाप्रातिहायांधीशो महेश्वरः ॥ १२ ॥ इति श्रीचृक्षशतं ॥ चारनीरगंघशालितंडुल्प्रमुखकै: । सचस्प्रदीपधूपसत्मलैमेहाध्वेकै: ॥ देवदेववीतरागसंश्रीबुक्षकं। शतं । अर्चयामि पापतापनाशनं मुख्यदं ॥ अविक्षशताच्यं ॥ महामुनिर्महामौनी महाघ्यानो महोद्यः । महाक्षमो महायति महायत्रो महामत्वः ॥ १ ॥ महाव्रतपतिमेद्यो महाकांतिधे-राधिषः। महामैती महामेयो महोपायो महादमः॥ २॥ महाकार्षणिको मंता महामंत्रो महा-|यितिः । महानादो महाघोपो महेज्यो महसांपितिः ॥ ३ ॥ महाध्नरधरो धुयों महीदायों, महि-महादेवो महेशिता ॥ ७ ॥ सर्वेहेशापहः साघुः सर्वेदोषहरो हरः । असंख्येयः प्रमेयात्मा शमात्मा |क्षांतो महायोगीश्वरः शमी ॥ ६ ॥ महाध्यानपतिष्यांता महाधमी महावतः । महाकमारिहाऽऽत्मज्ञो | | उताक्। महात्मा महत्तांथाम महापैमीहितोद्यः ॥ ४ ॥ महाक्रेज्ञांकुज्ञः शुरो महामृतपतिर्गुकः। महापराकमोऽनंतो महाकोधरिपुर्वशी ॥ ५॥ महाभवाविघसंतारिभंहामोहाक्रिस्दनः। महागुणाकरः गरामाकर: ॥ ८ ॥ रार्वयोगीश्वरोऽर्चित्वः श्रुतात्मा विष्टरश्रवाः । वांतात्मा धर्मतीर्थेशो योगात्मा ज्ञानमर्थगः ॥ ९ ॥ प्रधानमात्मा प्रकृतिः परमः परमोद्यः । प्रक्षीणबंघः कामारिः क्षेमकृत् क्षेम-गारानः ॥ १० ॥ प्रणवः प्रणतः प्राणः प्राणतः प्राणतेश्वरः । प्रमाणं प्राणिधिदेक्षो दक्षिणोऽध्वर्युः | |गध्वरः ॥ ११ ॥ आनंदो नंदनो नंदो वंयोऽभिनंदनः । कामहा कामदः कामयः कामधेनुर-

一 の 一 िरंजयः॥ १२॥ इति महामुनिशतं ॥ ६॥ नीरैनीरजवासितैः प्रविमलैगंधैः सुगंधैबरेरक्षणेः तशासनः । जितकोधो जितामित्रो जितक्षेशो जितांतकः ॥ २ ॥ जिनेदः परमानंदो मुनींदो दुंदु-वैकृतांतकृत्। अंतकृत् कांतगुः कांत्रश्चितामणिरभीष्टदः॥ १॥ अजितो जितकामारि रमितोऽभि-कलमाक्षतैः परिमलैः पुष्पैः सुभक्ष्यामृतैः । दीपैधूपफलैमेहाध्यैममलं देवं यजामो वयं नाक्ना तत्सु-भित्वनः । महेंक्वंद्यो योगींक्रो यतींक्रो नाभिनंदनः ॥ ३ ॥ नाभेयो नाभिजोऽजातः सुवतो मनु-रुत्तमः । अमेद्योऽनत्ययोऽनाश्वानधिकोऽधिगुरुः सुधीः ॥ ४ ॥ सुमेधा विक्रमी स्वामी द्रावृशों निरुत्सुकः। विशिष्टः शिष्टभुक् शिष्टः प्रत्युयः कमनोऽनवः ॥ ५ ॥ क्षेमी क्षेमंकरोऽक्षय्यः क्षेमघ-मैपतिः क्षमी । अग्राह्योऽज्ञाननिग्राह्यो ध्यानगम्यो निरुत्तमः ॥ ६ ॥ सुकृती घातुरिज्याहेः सुनयश्च-खदं महामुनिशतं संसारदुःस्वापहं ॥ महामुनिशतार्धं ॥ ६ ॥ असंस्कृतः सुसंस्कारः प्राकृतो सनः । सत्याशीः सत्यसंघानः सत्यः सत्यपरायणः ॥ ८ ॥ स्थेयान् स्थवीयान् नेदीयान् दवीयान् | तुराननः । श्रीनिवासश्रतुर्वकश्वतुरास्यश्वतुर्मेतः ॥ ७ ॥ सत्यात्मा सत्यितिज्ञानः सत्यताक् सत्यज्ञा-दूरदेशीनः । अणोरणीयाननणुगुरुराद्यो गरीय्सां ॥ ९ ॥ सदायोगः सदामोगः सदात्तप्तः मिहितम्महत । सुगुमिगुमिम्द् गोमा लोकाष्यक्षो दमीभरः ॥ ११ ॥ इति असंस्कृतदीतं ॥ ७ ॥ सदाशिवः । सदागातिः सदासौष्यः सदाविद्यः सदोद्यः ॥ १० ॥ सुघोषः सुमुत्तः सौम्यः सुत्वदः

नानैकतत्वहक् ॥ ९ ॥ अध्यात्मागम्यो गम्यात्मा योगविक् योगिवंदितः । सर्वत्रगः सद्मानी भक्तया ॥ असंस्कृतज्ञाताच्ये ॥ ७ ॥ बृह्न् बृह्म्पतिर्वास्मी वाचस्पतिरद्गस्धीः । मनीषी थिषणो थीमान् शेमुषीशो गिरांपतिः ॥ १ ॥ नैकरूपो नयोत्तांगो नैकात्मा नैक्घमंकृत् । अविज्ञेयो प्रत-समाहितः ॥ ६ ॥ सुस्थितः स्वास्थ्यभाक् स्वस्यो नीरजस्को निरुद्धवः । अलेपो निष्कलंकात्मा त्रिकालिविषयार्थेद्दक् ॥ १• ॥ शंकर शंबदो दांतो दमी क्षांतिषरायणः । अधिषः परमानंदः परा-वीतरागो गतस्पृहः ॥ ७ ॥ वश्येष्रियो विमुक्तात्मा निस्सपत्नो जितेष्रियः । प्रशांतोऽनंतघामषि-मैंगलो मलहाऽनघः ॥ ८ ॥ अनीहगुपमाभूतो हष्टिदैवमगोचरः । अभूतों मूर्तिमानैकोऽनैको क्यांत्मा कृतज्ञः कृतलक्षणः ॥ २ ॥ ज्ञानगर्भो द्यागमी रत्नगर्भो प्रभारवरः । पद्मगर्भो जगङ्गभी हेमगर्भः मुदर्शनः ॥ ३ ॥ लक्ष्मीवांस्त्रिद्शष्यक्षो क्हीयानिन ईशिता । मनोहरो मनोज्ञांगो घर्मवोपणः ॥ ५ ॥ अमोषवागमोषज्ञो निर्मलोऽमोषशासनः । सुरूपः सुभगरत्यागी समयज्ञः वनमल्यजशालितिडुल्फुह्वानदीपधूपफलानिवहैः । नमितनरामराधिपदेवमसंस्कृतनामशतं पूजये घीरो गंभीरशासनः ॥ ४ ॥ धर्मयूपो द्यायागो धर्मेनेमिर्मुनीश्वरः । धर्मचकायुघो देवः कर्महा त्मज्ञः परात्परः ॥ ११ ॥ त्रिजगब्रह्ममोऽभ्यच्येस्त्रिजगनमंगलोद्यः । त्रिजगत्पतिपूज्यांधिस्त्रिलो-|| काप्रशिखामाणिः ॥ १२ ॥ इति बृह-छतं ॥ ८ ॥ अंभःसुगंभैः सदकैर्मनोजैः पुरपैहीव्रभंक्ष्यविचि-

**高39** र् गागाउ 📗 प्रमा । भूपे: सुधूमा नियतसत्मलौबैदेन बृहत्रामशतं यजेऽहं ॥ बृहच्छताच्ये ॥ ८ ॥ त्रिकाल-द्रिंग लोकेशो लोकवाता हहवतः । सर्वलोकातिमः पुज्यः सर्वलोकेकसाराथः ॥ १ ॥ पुराणपुरुषः

पूर्वः ऋतपूर्वामविस्तरः। आदिदेवः पुराणाद्यः पुरुद्वोऽघिदेवता ॥ र ॥ युगमुख्यो युगज्येष्ठो पुगाहिस्मितिदेशकः । कत्याणवणेः कत्याणः कत्यः कत्याणत्रक्षणः ॥ ३ ॥ कत्याणप्रकृतिद्पिः न्तर्माणात्मा विकत्मपः । विकलंकः कलातीतः कलिलझः कलाघरः ॥ ४॥ देवदेवो जगन्नाथो

गृद्गोनरः । सद्योजातः प्रकाशात्मा ब्वलज्ज्वलनसत्प्रमः ॥ ६ ॥ आदित्यवणी भर्मामः सुप्रभः जगद्रेगुर्जगद्रिमः। जगब्रितेषी लोकज्ञः सर्वगो जगद्यजः॥ ५॥ चराचरगुरुगोर्यो गृहात्मा

कनक्ष्रमः । सुत्रणेत्रणों क्ष्माभः मूर्यकोटिसमप्रमः ॥ ७ ॥ तपनीयनिभस्तुंगो बालाकािमोऽन-

लग्रभः । संध्याभवभूहमाभत्तप्तवामीकरच्छविः ॥ ८॥ निष्टप्तकनकच्छायः कनत्कांचनत्त-शतुब्रोऽमियोऽमीयः प्रशास्ता शाशिता स्वभूः ॥ ११ ॥ शांतिनिष्ठो मुनिज्येष्टः शिवतातिः सिमः । हिरण्यवणेः स्वर्णामः शातकुंमानिभयंभः ॥ ९ ॥ षुम्नमा जात्ररूपामो दीमजांबूनद्युतिः। सुथोतकलथीतश्रीः प्रदीमो हाटकच्रतिः ॥ १ • ॥ शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्टः स्पृष्टः स्पृष्टाक्षरः क्षमः ।

प्रतिष्ठितः । मुस्पिरः स्पात्रः स्पात्तुः प्रयीयात् प्रापेतः युष्टः ॥ १३ ॥ इति त्रिकाल्यातं ॥ ९ ॥ शिक्प्रदः। शांतिदः शांतिकृत् शांतिः कांतिमान् कामितप्रदः॥ १२॥ श्रेयोनिधिरधिष्रानोऽवप्रातिष्ठः

कमैश्त्रमुद्रो लोकालोकप्रकाशकः ॥ ३ ॥ अनिष्रातुरतंष्रालुजीगरूकः प्रमामयः । लक्ष्मीपतिजे-नीरेः मुगंदैः कलमाक्षतीवैः पुष्पैवरिश्वाहहविःप्रदीपैः । धूपैदंशांभैः मुफलैर्मनोजैयेजे शतं नाम कृद् भद्रः कत्पवृक्षो वरप्रदः॥१०॥ समुन्मूलितकर्मारिः कर्मकाष्ठाशुशुक्षाणिः। कर्मण्यः त्रिकालदर्शं ॥ त्रिकालशतार्ध्यं ॥ ९ ॥ दिग्वासा वातरसनो निर्प्येशो निरंबरः । निर्फ्किचनो नेराशंसो, ज्ञानचक्षुरमोमुहः ॥ १ ॥ तेजोराशिरनंतौजा ज्ञानान्धिः शीलसागरः । तेजोमयोऽमि-तंज्योतिज्योतिम्तिसागेऽपहः ॥ २ ॥ जगम्ब्डामणिदींमः शंवान् विमिवनायकः । कलिमः गड्ड्योतिर्धर्मराजः प्रजाहितः॥ ४॥ मुमुक्षवैषमोक्षज्ञो जिताक्षो जितमन्मयः । प्रशांतरसरी-लूषो भव्यपेटकनायकः ॥ ५ ॥ मूलकर्ताऽक्षिलज्योतिमैलमो मूलकारणः । आमो बार्गाश्वरः स्तनुनिमुक्तः सुगतो हतदुनैयः॥ ७॥ श्रीशः श्रीश्रितपादान्नो वीतभीरभयंकरः । उत्सन्नदोषो निविद्यो निश्वले लोकवत्सलः॥ ८॥ लोकोत्तरो लोकपतिलोकचकुरपारधीः । भीरधिबुंद्ध-श्रेयान् आयसोक्तिर्क्तिनाक् ॥ ६ ॥ प्रवक्ता वचसामीशो मारजित् विश्वभाववित् । सुत्तु सन्मार्गः शुद्धः सून्तपूतवाक् ॥ ९ ॥ प्रज्ञापारिमितः प्राज्ञो यितिनियमितेष्ठियः । भदंतो भद्र-कमंठः प्रांशुहेयादेयविचक्षणः॥ ११॥ अनंतराक्तिरच्छेबास्तिपुरारिस्लिलोचनः । त्रिनेत्रस्त्रचंबक-क्यक्षः केयलज्ञानवीक्षणः ॥ १२ ॥ समंतमद्रः शांतारिधंमांचायों द्यानिधिः । सृष्टमद्र्यी जितानंगः

SER !

िक क्याल्धमंद्रशकः ॥ १३ ॥ शुभंधुः सुखसाब्दतः पुण्यराशिरनामयः । धर्मपालो जगत्पालो घर्नः | घ्री ॥ ७५ ॥ गामा अन्तियकः ॥ १८ ॥ इति दिग्वासःशतं ॥ १० ॥ विमलजलसुगंधैरक्षतैः पुष्पजालैवैरचक्तु-ुमान् पूनम्कृती लमेत् ॥ १॥ गोचरोऽपि गिरामासां त्वमवा्मांचरो मतः। स्तोता तथाऽप्यसं-मिन्ने पूपनानाफलेम । जिनपतिवरदिग्वासःशंतं पूजवेऽहं प्रणुतनरसुरंषं सौख्यदं तच भक्या ॥ ि दिग्वासःशतार्थं ॥ १०॥ थाम्रांपते तवामूनि नामान्यागमकोविदेः । समुभितान्यनुष्यायन् िंग्धं त्वत्तोऽभीष्टफलं लमेत् ॥ २ ॥ त्वमतोऽसि जगद्धुस्त्वमतोऽसि जगान्निषक् । त्वमतोऽसि जगदाता त्वमतोऽसि जगाद्गतः॥ १॥ त्वमेकं जगतां ज्योतिस्त्वंहिरूपोपयोगभाक्। त्वं त्रिरूपे-कमुक्तयंगः स्वोत्थानंतचतुष्टयः॥ ४॥ तं पंचव्रद्यातत्वात्मा पंचकल्याणनायकः । षड्भेद्भावतत्व-ज्रस्वं सामनयसंत्रहः ॥ ५ ॥ दिन्याष्टगुणमूर्तिस्वं नवकेवलल्जिषकः । द्यावतारिनधीयौ मां पाहि परमेश्वर ॥ ६ ॥ युष्मन्नामावित्वहिरुषातित्तोत्रमालया । भवंतं वितिस्यामः प्रसीदानुगृहाण् जित्तर ॥ ८ ॥ इदं स्तोत्रमनुरमृत्य पूतो भवति भाक्तिकः । यः सपाठं पठत्येनं स स्यात् कत्या-। णभाजनं ॥ ९ ॥ ततः सदेदं पुण्यायी पुमान् पठतु पुण्यथीः । पौष्हती श्रियं प्रामुं परमामिभ-नः॥७॥ जयेश जय निद्ग्यक्मेंधन जया जर । जय लोकगुरो सार्व जगतां जय लापुकः ॥ १० ॥ स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीतिः स्तोता भन्यः प्रसन्नाचीः । निष्ठिताची भवेत् स्तत्यः फल |[निश्रेयसं सुखं ॥ ११ ॥ इति घामां शतं ॥ ११ ॥ पानीयचंदनसदक्षतचारुपुष्पैनेंबेद्यदीपबरधुप- ॥प्री कलेविचित्रे:। संस्थापितैः कनकनिर्मितचारुपात्रे घाम्नां शतं सुखकरं परिपुजयामि ॥ थाम्नां-शतार्ध्य ॥ ११ ॥ यः स्तुत्यो जगतां त्रयस्य च पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित् । स्येयो योगि-स श्रीमान् जगतां त्रयस्य च गुरुदेवः पुरुः पातु नः ॥ १ ॥ तं देवं तिद्शाधिपाचितपदं त्रिलोकीपर्ति । प्राप्तार्चित्यबहित्रिभूतिमनवं भक्त्या प्रवंदामहे ॥ २ ॥ इति श्रीजिनसेनाचार्यविर-चित्तसहस्रनामस्तोत्रं संपूर्णं ॥ अष्टाधिकोत्तरसहस्रसुनामभाजस्तीधेशिनः शतमखैः शतसेन्यमानान् घातिक्षयानंतरं । प्रोत्थालंतचतुष्टयं जिनवरं अञ्याब्जिनीनामिनं ॥ मानस्तंभवित्रोकनानतजगन्मान्यं चिन्नंकारोदारभेरीपटहदळदळंकारसंभूतघोषैः । आकम्याशेषकाष्ठातटमवघाटितं प्रोद्घटं दम्रिमिन पुनिहि र पुष्याहं र मांगल्यं र पुष्पांजितः ॥ घंटाटंकारवीणाकवाणितमुरजयांदां कियां काहळा-जनस्य यस्तु नितरां ध्याता स्वयं कस्यिचित् ॥ यो 'नम्रानिप नेतुमुन्नतिमलं नंतव्यपक्षे रियतः । ॐ मंगरूं भगवानहैन् मंगरूं भगवान् जिनः। मंगरुं प्रथमाचार्यों मंगरुं वृषमेश्वरः॥ १॥ ॐ परमब्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति र जीव र नंद र वर्धस्व र विजयस्व र अनुशाधि र । इत्याचितस्य वसुष्र्व्ययुताध्येदानैः संघस्य संतु सततं वरमंगलानि ॥ पूर्णाध्ये ॥ ॥ अथ नित्यपूजाकमः॥

उजापाठ

मायामसमुत्राचतुरस्रचतुर्होरोत्मितघंटाद्पैणाद्यलंकृतं । तोरणोपांतरमणीय्कं । धवलदुकूलवसन-प्रबक्ष्ये संगृह्य सारं जिनसंहितानां ॥ ३ ॥ जलस्थलशिलाबालुकापर्यंतरभूमिशोधनपुरःसरपरिपू-रित्थु स्वालुकेष्टकोमलम्त्लाधिष्ठिताधिष्ठाने । पंचिष्टमत्तरमणीयपंचालंकारोपेतशातकुं ममयरतम-संभते । सततशैत्यमाबसौरभसंसक्तमंदानिळांदोळितपताकापंक्तिविळासिते । मुवर्णशिखरिनकरिन-न्यस्तमाणिन्यमयूलमालाम्लोडतश्रीविराजमाने । चतुरिंकु गोपुरद्वारतोरणोभयपाश्चेत्रदेशविनिहित-मणिमयमेंगलक्लरो । विविधाविमलांबरविराचितावितानालंबितमुक्तादामाद्यलंकृते । मुक्तिवधूलयवर-जिनेइकत्याणा जुद्यमहा महोत्सवाभिरामेषु । यागमंडपा भ्यंतरेषु मंडपपुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ ( येथे धुकरमालाकराबेतकमनीयक । सुमनमालाकलापनिरंतारितांतराले । दशविधानेकध्वजदंडकोटिविघट्य. वाद्यमुद् गोषणं ॥ श्रीमत्त्रिलोकीतिलकं जिनेंहं स्वात्मप्रतिष्ठं सकलप्रतिष्ठं । नत्वा प्रतिष्ठातिलकं कन्याकदंबकृतकपिलाविशुष्टगोमयपयोद्धमलक्ष्वायसंमार्जनसाहतं। महीतलविहितविरिचतवित्रिचन मंड्पांत फुले व अक्षता टाकणे. ) ॐ मंणिमयमहोत्तंभसंभूत ज्यादित्रिवधिषणुचतुर्विश्वतिकरान्यत रंगाविधिविगाजितं । समयसम्पत्मस्वापशतराकाबहाचित्रवितान्संपाद्वताचित्तवमत्कारसौरभासन्कम श्रीविवाहाविभवनिवासभासुरे । समुजितसमस्तसपर्ययङ्ग्बर्घसंद्रोहसमन्वितविपुल्तरचेत्यायतने स्नी ष्टाधिष्ठाहीदिष्टित्रमुखिमह लतांतांजिं गोत्सिपामि॥ २॥ ॐ -हीं वाद्यमुद्घोषयामि स्वाहा

पुँजनिकर्बरंजं । भवद्रव्यरत्नफलपह्नवदूर्वोदिपूजोपकरपरिपूर्णं । घोषविशुस्त्रप्रचननपारस्तवघना-॥ द्वमवटाश्रीतोरणालेक्कतेद्वीरैवीरितपापकर्मानिकरैद्वीरैश्वतुर्भिग्रुतं । निर्गन्छन्वरघुपघूमपटलाभातािळमा-॥ मानंबनावनगळन्मुक्तासारसंकासं । मुक्ताफळळंबूषतारकादिविभूषणविभूषितं । विविधाकारकछिता कर्पकेतुनवमालाळंबनधवलकलशाष्टकदभँमात्यावरणाविभ्राजितं । धूपघटपटलानिधूमरेखासौर भ प्र सरसुरमीकृतसकलदिग्मुखं । दर्शनविशुष्ट्यादिषोडशभावनीयभावबीजयवित्सद्याथीदिह्रव्यबीजकृत-लातटघटितमहामंडपफललक्ष्मीमात्मशोभातिशयभञ्यजनसंकर्त्याभ्यासमात्मसात्क्रवाणं । निर्वाण-शीवीद्वाद्यप्रमुखनिनाद्मुखरीकृतदिगैतरविविघविनयजनपरिपृरितं । जन्माभिषवणसमयपाँडु कशि-कारणद्यायाग्साघनतया महनीयमिक्त्यमंडितं महामंडपमिमं बहुमानयामहे ॥ घ्रक्षोटुंबरपिष्य-लाकुले 'घंटाद्पेणवस्त्रदर्भसुमनोमालावलीसंभृतं ॥ १ ॥ आग=छ॰परिपूर्णपुण्यफलदेधान्येः फले-वीक्षणसौंख्यदं जिनसवायामंडितं मंडपं ॥ २ ॥ सद्दतानुत्तमांगान् कलितसुमनसांश्छास्नसंस्कार-म्कानन्योन्याबाधमानान् फलभरितमुखान् संगतानंदसांब्रान् । उत्फुछांभोजवक्रान् विमलगुणयुता-श्चेनपूजासमेतान् विद्दत्संघातदोषाद्मृतभृतघटान् स्थापयित्वाऽचैयामि ॥ ३ ॥ श्रीमंडपाभं मिलितं त्रिलोकीश्रीमंडितं पंडितपुंडरीकं । श्रीमंडपं खंडितपापतापं न्रमेण ह्यध्येण च मंडयामः ॥ ४ राष्ट्रतं मुक्तालंबकदंबसंभृततटं दीपप्रभाभामुरं । भतुमिक्तिवधूलयंवरिवधिक्रतिसन्संडपं |ॐ -हीं मंडपांतरध्यों हरणं ॥ ( येथे या मंत्राने मंडपास अध्ये देणे.

# ॥ अथ पंचक्रमारपूजा ॥

Calley

श्रीमजैनमहामहोत्सवविधिन्यापारसंसिद्धये भन्यानामपि तन्नियोगनिचयश्रद्धापरीतात्मनां । क्षेमार्थं ॥ सर्वेषु वास्तुषु सदा निवसंतमेनं श्रीवास्तुदेवमांखिळस्यं कृतोपकारं। प्रामेव वास्तुविधिकत्पित-क्तमाद्दार्दभादिभिरचेयामि महितां सर्वज्यज्ञाक्षिति ॥ २ ॥ ॐ -हीं प्रकृतिक्रमविध्यवधानाय वेद्यां संतीपट् साहा । ॐ ही वा॰ अत्र सरधाने तिष्ठ २ ठठ साहा । आब्रानस्थापने ॥ क्रियमाणवास्तुविधिवत्संघातसंपूजनप्रस्तावे प्रविकीयंते जय जयारावेण पुष्पंजिछिः ॥ १ ॥ ॐ हीं श्रीं भीं भीं सर खाहा वास्तुपुष्पांजिलः ॥ आिंतरयाखिलमंडपादिजगतीं मृत्यंचगव्यैमेरुन्मे-यागीनमरान् समन्ये वसुधामत्यैविशोध्य त्रिधाः। संतप्यांथ ततोऽप्यहीन् कुशतति निक्षित्य दिशु यस्यापं क्रियते पूजा तस्य शांतिभेत्रेत्सदा । शांतिक पीष्टिक चैत्र सर्वकायंषु सिक्षिदा ॥ शांति-क्रवेंननुप्रहं कत्य मान्योनासीति मन्यसे॥ १॥ ॐ न्हीं वास्तुकुमारदेव अत्र आगच्छागंच्छ यज्ञभागमांशानकोणदिशि पूजनया धिनौमि ॥ ४ ॥ ॐ -हीं वास्तुकुमारदेव इदमध्यें पाद्यं जलं गेंध अक्षतान गुष्पं चर्र दींपं धूपं फलं बार्लि स्वस्तिकं यज्ञभागं यंजांमहे प्रतिगृद्यतां २ स्वाहा ॥ जातिकुंकमछलितदभंदूर्वादिकमेण वास्तुपुरपांजिलः ॥ श्रीवास्तुदेव वास्तूनामधिष्ठानकुतानिश् ।

थारां ॥ ईम्बाज्या धनद्निर्मितवेदिकायों रत्नावलीरिचेतमंगलरंगवल्यां । संशोधयामि सदुपावन-॥ मृदुमुरभिवहंतः प्रीयणंतो विनेयान् कुमुद्तणलवादीन् मार्जयंतो मसोर्ज्यां । इह पत्रनकुमाराः गच्छ संबीषट् स्वाहा। ॐ हीं वा॰ अत्र स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। आद्वानस्थापनं ॥ पूतां कुर र हं फट् स्वाहा । षट्दभेमलैभूमि सम्माजेयेत् ॥ ॐ -हीं वायुकुमार अत्र आगच्छा-सर्वेद्राऽज्ञात्य शांत्यै विरिचतमिद्मुचेः साधु गण्हीध्वमहर्यं ॥ ॐ च्हीं वायुकुमार इद्मह्यीम-पातुं सुवर्णकरकोन्नतनाळधुन्तैः संग्रावयामि रजसामपि संवराय ॥ ७॥ ॐ न्हीं मेघकुमार घरां प्रक्षलाय र अंहं मंठं काः फट् स्वाहा । षड्दभैपूलोपाचजलेन भूमि सिंचयेत् ॥ ॐ <sub>"हीं</sub> स्तिनितकुलकुमारा वियुद्धयोतितांगा विनहितममुमुबैरध्येमुद्धारयामि॥८॥ॐ न्हीं मेघकुमार यज्ञभागं, यजामहे त्यादि ॥ ६ ॥ यस्यार्थे ॥ श्रीतीर्यकुत्सवनमंडपमंडितायास्तोयैः कुशात्रकलितैरिह वेदिकायाः मेवकुमार अत्र आगच्छागच्छ संवीषट् स्वाहा। ॐ वृीं मे॰ अत्र स्वस्थाने तिष्ठ २.ठठ स्वाहा आह्वानस्थापनं ॥ परिमळजळबृष्ट्या भव्यसस्याभिवृध्यै क्षपितदुरितमाल्याः ह्यावयंतोऽध्वरोवीं ्मेप्टैयंत्कल्मषं सकलकिल्विषानिजंरार्थं ॥ ५ ॥ ॐ =हीं वायुकुमार सर्वविद्याविनाशनाय प्रतिगृद्यतां २ स्वाहा ॥ यस्याथे कियते पूजा तस्य शांतिभीवेत्सदा । शांतिके इदमध्ये पाद्यं जलं गंधं अक्षतान् पुष्पं चर् दीपं धूपं फलं बाले स्वस्तिकं

तिनेजमोगान् पन्नगान् प्रीणयामि ॥ ॐ न्हीं नागकुमार् इद्मर्घ्यमित्यादि ॥ यस्यार्थ ।। १२ ॥ 🙀 कांनेत् सिस्टिन् ॥ कांतिघारां ॥ दभभिना गोनिपदाचिपात्रानिःशेषद्ग्धाघमयंधनेन । श्रिनेदिकोपां-🎚 तेजपते अमिततेजसे स्वाहा । पब्दभंपूलानलेन भूभिं ज्वालयेत् ॥ जिनविभुनुजनार्थं दीपधूपो-संश्यितेभ्यः ॥ ११ ॥ ॐ -हीं श्री क्षीं भूषष्टिसहस्रसंखेभ्यो नागेभ्योऽमृतांजाँ प्रसिचयामि पहागे रवमित यदिह नित्यं साधुवं साधुसिन्धै । तदिह वरमखंऽसिन्नध्यंपाचाादिमिरत्वामहमनलकु-मारं स्थापयाम्यादरेण ॥ ॐ न्हीं वन्हिकुमार इद्मध्योमित्यादि यस्यार्थे ॥ १० ॥ स्वस्त्यस्तु रवाहा । क्षीरसेचनमैशान्यां दिशि नागसंतर्षणं ॥ ॐ -हीं नागकुमार अत्र आगच्छागच्छ संबी-शकेगाभिहाविभिविषुत्रकनकपात्रेष्वध्यारिताभिः । जिनमत्वभुवि तुष्टान् षष्टिसंख्यासहस्रपक्तिकि तभुगं पुनानि प्रागुचराशांतरसंगतेन ॥ ९ ॥ ॐ -हीं वन्हिकुमार ह्म्ल्ज्पें उबल २ प्रज्वल २, पातालमधिष्ठितेभ्यः । सत्पष्टिसंख्यातसहस्रकेभ्यः । अत्रामृतानंदितपन्नगेभ्यः पूत्रोंत्रस्यां दिशि पट् स्वाहा । ॐ ना॰ अत्र स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ २ स्वाहा । आह्वानस्थापनं ॥ मधुरतरसुघामिः

। पूजां ,श्रीक्षेत्रपालानां , वहचे विमविषातये ॥ १ ॥ त्तीयो वीरभष्ट्य चतुर्यो जयसंज्ञकः ॥ अथ क्षेत्रपालपूजा ॥ माणिभक्षम हितीयो मैरमसतः श्रीजिनेशानी वर्धमानं जिनेश्वरं। - प्रथम

2 44

प्रकरोग्यहं॥ ७॥ ॐ -हीं क्षेत्रपालाय तैलाभिषेचनं करोमि स्वाहा। तैलकापनं ॥ सुंदरिरूणा-स्तिष्ठु में सिन्निहिता भनेतु गा क्षेत्रं सर्वं पवितं गृहनगरवनोद्यान्घन्यादिभेदं यो रक्षत्यक्षसाक्षा-वपट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ सिंहशाबकसान्निभांजननीलनीरजमेचकं रात्रिजागर-कारै: पीतवर्णादिसंभवै: । चर्ननं क्षेत्रपालस्य सिंद्रैः प्रक्रोम्यहं ॥ ८ ॥ ॐ -हीं क्षेत्रपालाय मो क्षेत्रपालाः परिवारयुक्ताः संशद्वयेऽहं भवतो गुणाख्याः । आयात चात्रैव जिनेंद्रभक्ता द्पि ससवस्तिक्षेत्रमेतिद्वेषात् । तैलैः सिंद्रधूलीगुडकुसुमलसदंधकौसुंभवहौरनाद्येश्वापि यज्ञे प्रमुदितहद्यं तं यजे क्षेत्रपार्छ ॥ ५ ॥ ॐ आँ कों न्हीं पंचमहाक्षेत्रपाला अत्र आगच्छतागच्छत संबीपट् स्वाहा । ॐ ऑ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ ऑ॰ अत्र मम सिन्निहिता भवत २ मूढमायतबाहुभिविधृतं सदा। स्वर्णपात्रमासि ह दंडमरं नवोरगभूषणं। क्षेत्रपालमिहाद्वये विविधां सिंदूरपूळिसिचनं करोमि स्वाहा । सिंदूरधूळीसेचनं ॥ सिंदूरसुंद्रभरेण सुकुंकुमेन तैलेन तीर्थ-तरारिविघातिनं ॥ ६ ॥ सबेनापि सुगंधेन स्वच्छेन बहुछेन च । स्नपनं क्षेत्रपाळस्य तैलेन जलसिक्रिभपावनेन । अध्येण सहुडितिलेन च मोदकेन क्षेत्राधिपं जिनसुसेवकमर्चयामि ॥ ९ ॥ ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय सुगंधगंधानुहेपनं करोमि स्वाहा। ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय कौसुंभवस्त्रवेष्टनं पंचमी विजयश्रवं क्षेत्रपाला अमी सुराः। याक्षे कुले भवाः स्याता विश्वविद्यविद्यातकाः ॥ ३।

प्न,पाउ

संञ्र॰ ॥" ैॐ -हीं क्षे॰ ॥ पुष्पं ॥ सुरत्नसुष्टितपात्रगताज्यैभेक्ष्यसितोद्नपायसचान्नैः । संभ्र॰ ॥ ॐ -हीं स्रे॰ ॥ चर्ष ॥ ५ ॥ इंद्रमयोर्जितरंगसुतेजैश्रद्रमयोगविराजितद्वितः । संभ्र॰ ॥ ॐ -हीं क्षे॰ ॥ संभ॰ ॥ ॐ -हीं से॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ अक्षसमुष्ठजनेनसुपिंडैः शालियतंडुलपांडुरपुंजैः । संभ्र॰ ॥ करोमि स्वाहा । ॐ -हीं क्षेत्रपालाय पुष्पमालावेष्टनं करोमि स्वाहा । ॐ -हीं क्षेत्रपालाय दींपे ॥ ६ ॥ कालागरश्रीखंडमरालैधीपतवन्हिसुयोगसुष्पैः । संझ० ॥ ॐ =ही क्षे० ॥ धूपं ॥ ७ ॥ ॐ -हीं क्षेत्रपालाय जलें समपैयामि ॥ १॥ चंदनकुंकुमकपुंरसारेः करतुरीजीवनगंघसुपंकेः.। आमुसुदाडिमलांग्लिपूरौ: पात्रगागोस्तिनिरंभकपित्यैःः। संभ्र०॥ ॐ ऱ्हीं, क्षेत्र०, फलं ॥ ८॥ स्वर्णघटोद्रसंभृतकृभेरिक्नद्रीजलचंद्नयुक्तः । संभ्रमरोऽवलजैनपद्गब्जस्नपतेः पद्पंकजपूजां गुडमोद्कापेणं करोमि स्वाहा । ॐ =हीं क्षेत्रपालाय सुगंधद्रव्याचैनं करोमि स्वाहा ॥ ॐ न्हीं क्षे॰ ॥ अभतान् ॥ ३ ॥ पद्मलतारुणचंपकजातीमहिसुपाटलफुह्यसुबंदेः

श्रीजैनपादिज्ञिनमेरियंगं श्रीजैनमेहं प्रतिपालयंतं । सुनीक्षरेषां सुखकारणोत्तं श्रीक्षेत्रपालं परि-

पूजयामि॥ ॐ -हीं क्षे॰॥ अध्ये॥ ९॥ सर्वजनस्तुतप्जितदेहं पापविनाशनशांतिकधारा।

संघ० ॥ काांतिधामा ॥

## । अथ प्रत्येकपूजा ॥

श्रीमाणिमद्राख्यसुक्षेत्रपालं जिनेंद्रसेवारतमुग्रमूति । सुसौक्यानिदोषवरं सुरेशं सदृष्टिनं सुप्रयजे कुरूपं ॥ २॥ ॐ आँ ऋँ -हीं भैरवक्षेत्रपालाय इदमध्येभित्यादि ॥ २॥ यज्ञोपवीतान्त्रितसुत्र-कररत्नदंडं । सुधौतवस्वं शुभशाधिरूढं संपूजये श्रीजयक्षेत्रपालं ॥ ४॥ ॐ आँ क्रों श्रीभैरवाख्यं वरयक्षराजं केयूरहारांगदभूषणांगं। सुदिन्यदेहं वरकुष्णवर्णं यजे महाध्येंत्रेरका-ॐ ऑ कों =हीं वीरभङ्क्षेत्रपालाय इदमध्यसित्योदि ॥ ३॥ जिनेंद्रपाद्ह्यसेव्यसानमाताम्र-सिखब्रहरतं कृतनागभूषं । सदूध्वेकेशं कृतमोलिचंद्रं समचेये श्रीपुरवीरभद्रं ॥ ३॥ -हीं जयक्षेत्रपालाय इदमर्घिमित्यादि ॥ ४ ॥ क्षेत्राधिनाथो विजयः सुरार्च्यः सुहास्यमानो रंग्यमानः । सुपदाबत्कः स्कलेबरूपः संपूज्यते श्रीजिनपाद्भक्तः ॥ ५॥ ७० आँ क्रों जलायै:॥१॥ॐ आँ मों -हीं माणिभद्रक्षेत्रपालाय इदमध्यें पायं जलं गंधं अक्षतान् पुष्पं चरं दीपं धूपं फलं बर्लि स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृह्यतां २ स्वाहा । शांतिघारां ॥ १ ॥ विज्यक्षेत्रपालाय इदमध्यैमित्यादि ॥ ५ ॥ क्षेत्रपाला सुत्रि क्याताः कुर्जंत भव्यमंगलं पूर्णा-यंगापिताः सर्वे शांतिनासेन वर्णिताः॥ पर्णाध्यम्॥ अं. 洪

#### । अथ मनोजं

दं दं दं दिविकायं विकृतनखमुखं मूधरोमं करालं। पं पं पं पापनारां प्रणमंतु सततं भैरवं केत-पालं॥ १॥ रं रं रक्तवणे करक्तेजटिलं तीक्षणद्षाकरालं। धं घं घोषघोषं घवघघटितं घूषैरा-हैं हंकारनादं हरिहरहसितं एहि एहि प्रचंड । मं मं मं सिल्नाथं प्रणमतु सततं भैरवं छं छं छं छंबलंबं छळळळ छाछितं दीवीजव्हाकराछं। धूं धूं धूं घूमवर्ण स्फुटाविक्रतमुखं भासुरं भीमरूपं। हं हं हं हंबमाछं रिद्तमयमयं ताम्रनेत्रं विशालं। नं नं नं नमरूपं प्रणमतु॰ ॥ ३॥ शं शं शं शंबहरतं शशिकरघवलं यक्षसंपूर्णतेजं। मं मं मायमायं कुळवकुळकुलं मंत्रमूरि तैत्रपाले॥ ६॥ सं सं सं सिक्योगं सकलगुणमयं देवदेवं प्रसनं। यं यं यजनाथं हरिहरवदनं त्रिभुयनानिलय कालकप सुतत्वं िषे घे घे भूतनाथं किलिकिकितिवचोगुणह्युणहालुलेतं। अं अं अं अंतारिकं प्रणमतु ।। ५॥ उं पुं पं लिं मेरं विषममृतकरं कालकालांधकारं। शीं शीं शीं शिप्रवेगं दहदहदहनं नेत्रसंदीप्यमानं। राववोषं। कं कं कालक्ष्पं दिगि दिगि दिगितं ज्वालितं उमतेजं। तं तं तं दिन्यदेहं प्रणमतु॰॥ २॥ यं यं यं यंत्रराजं दशदिशि धिगतं भूमिकंपायमानं। सं सं संहारमूर्ति शिरमुकुटजटाशैखरं चंद्रषिंवं। वं वं वं वायुवेगं प्रलयपरिवृतं ब्रह्मरूपं रमुरूपं। खं खं खं खड़हरतं त्रिभुवननिलयं कालरूपं प्रशरतं। चं चं चं चंचलतं चलचल चलितं चालितं भूतवृदं। मं मं मं मायरूपं प्रणमतु॰॥ ४।

जापाठ

हैं हैं हैं हैं सवों हिसतकुहकुहारावरीब्राट्टहासें। यं यं यं यक्षसमं शिरकनकमहावद्सखद्गांगपाशं। रं रंगरंगं प्रहासितवदनं पिंगकसासानानं। सं सं सिळनाथं प्रणमतु॰॥८॥ इत्येवं भाव-॥ चंद्रसूयां भिनेत्रं। जं जं जक्षनार्थं वसुवरणसुरासिद्धगंधर्वनार्ग। हं हं हं हद्ररूपं प्रणमतु॰॥ ७॥ त्रासो नो न्याघसपैघृतियहति सदा राजशत्रोस्तथाऽज्ञात्। सत्रे नश्यंति दूरा ग्रह्गणात्रेपसा-युक्तः पठति च नियतं भैरवस्याष्टकं यो । निविधं दुःखनाशं त्यसुरमयहरं शाकिनीडाकिनीनां

### ॥ अय जयमाला ॥

श्रितिताऽभीष्टरितिहः ॥

शिलरमंडितमाल सदा सु॰ ॥ र मुमुहलशाद्देलसूकरवृंद सुराक्षसमोंकसदुभेयकंद । सदामल-॥ ल्क्सीधामकरं जगत्मुखकरं सद्दीर्घकायं वरं। रात्रीजागरवाहनं सुरवरं कर्वालपाणीघरं॥ निविद्या गहनाक्षनं भयहरं भूतादित्रासोत्करं । वंदे श्रीजिनसेवकं हरिहरं श्रीक्षेत्रपालं सदा ॥ १ ॥ सुरासुरलेचरपूजित्पाद गुणाकरसुंदर हंकृतनाद । मनोहर पन्नगकंठिविमाल सदा सुमहोद्य जय क्षेत्रपाल ॥ १ ॥ सुडाकिनिशाकिनिनाशनवीर सुयाकिनिराकिनिभंशनघीर । अनुपममस्तकशो-भितमाल सदा सु॰ ॥ र ॥ सुलाकिनिहाकिनिपन्नगतास सुभूपतितस्करदुभंयनाश । निशाकर-कोमलांगविशाल । सदा सु॰ ॥ धु चिनककुंजर सागरपार सुदुर्जनशोचन शत्रुसंहार । सुकं-

स्र भयंकर भीषणभासुर काल सदा सु॰ ॥ ७ ॥ सुकामिनिक्षालनादेन्युशरीर सुवाहन हासन-हिमैनदुमैतिसांख्य । प्रकाशितशासनजैनस्साल सदा सु॰ ॥ ९ ॥ सुभावितश्रेय सुभव्य सुवंश ोतनस्मुग्कामिनेवाल सदा सु॰ ॥ ६ ॥ सुकेयूरकुंडलहारसुवाद् सुरोखर सुरवरिकिकिणिनाद् गैतिकिंसर्मुष्मगताल सदा सु॰ ॥ ५ ॥ सुत्रिक्तम्बिक्सुद्।यकमूर सुपुतकमित्रकलन्सुपूर । मोद्नधीर । सुभापणरेजित तत्विनिचार राद्रा सु॰ ॥ ८ ॥ सुस्थापितिनमैलजैनसुवाक्य

महोद्य जैन्तरोग्रहंस । महासुखसागरकेळिविशाल सदा सु॰ ॥ १० ॥ घत्ता ॥ असमयसुख-| भजत् नमतु जैनं भैरवं क्षेत्रपालं ॥ अध्यै ॥ ११ ॥ लक्ष्मीप्राप्तकरी कलत्रसुकरी चौरादिशत्रुन् सारं तीक्णदंशकरालं सकरकतजटीलं दीवीजिव्हाकरालं । सुघटाविकतवकं शांतिदासप्रसस्यं । शाकिन्यादिहरी प्रशमेसुचरी राज्यार्क्षसंबंधिनी ॥ विद्यानंद्धनौषधामनगरीविद्योषानिनी-शिनी। पूजा श्रीजिनक्षेत्रपस्य भवतु संपत्करी चित्करी ॥ इत्याशीवीदः ॥ ।। अथ पुण्याह्वाचन

श्रीमिनेरेकाधिषप्यम्पूर्वे हे थारिकस्त, मण्या मंकत्पारिका प्रतेत पुण्याह्याचन सांगर्जे. श्रीनि जरेशाधिपचकपूर्वमित्यादि भण्या संकल्पपूर्विकांत्यं पठेत्

॥ अय दर्भस्यापनं ग

यमासनपदे दर्भे विद्धे दक्षिणां दिशं ॥ ॐ ऱ्हीं द० यमदर्भः ॥ ८ ॥ रोगराक्षसमुत्किपं जग-परमबहाभूमामं परमापं जिनकतो । बहास्थाने स्थितं कुवें दर्भ विद्योपद्यांतये ॥ १ ॥ यक्ष्वं बहा-संसाराणैवर्मज्ञानां तदुद्धरणकारणं । वरुणस्यासनं दुभ ताद्दिशि प्रतनोभ्यहं ॥ ॐ =हीं द॰ वरुण-दभैः॥ ६॥ मनःपवनपूतेन क्षालनार्थं मनोमलं । दभैणासनमारोप्य वायुं तिह्यामानये॥ ॐ -ही ल्पयाम्यहं ॥ ॐ ऱ्हीं द॰ कुबेरदमीः ॥ ८ ॥ ईशत्वादिलसित्सें सिद्धये दर्भमंजसा । ईशान्या-तिहिशं। द्मित्तनं पुरस्कृत्य तं तथैव प्रसाद्ये॥ ॐ हीं द॰ घरणेंद्रद्भैः॥ १०॥ पुष्यत्ती-शुक्ये॥ ॐ न्हीं द॰ इंद्रदभैः॥ २॥ रुष्कदायामिसंतप्तिचित्तसंतापशांतये। आमेरयां दिशि द् वायन्यद्भैः॥ ७॥ लसह्यक्ष्मीपतेलेङ्मीसत्ययोगान्ययाय वै। उत्तराशापति द्भै तत्र संक-सनमारोप्यालंकार एप ताहेशं ॥ ॐ =हीं द॰ ईशान्यदर्भः ॥ ९ ॥ अधोभुत्रननाथस्य धरणंद्रस्य सद्बह्मचयं बताविधौ यतन् । केबलज्ञानहेतुश्र तत्र दभे न्यसारयहं ॥ ॐ -हीं दर्भमथनाय नमः इस्राविच्स्रणं । आसनं तु प्रयच्छामि रक्षोराजाय तिह्यं ॥ ॐ न्हीं द० नैऋतद्भीः ॥ ५ ॥ जहाद्भैः॥ १॥ इंद्रस्थानमिदं यस्मादिंद्रादीनेति सौग्यतां । तत्र दभै न्यसाम्येष शकासनावि-दंभेण वन्हेरचेनमाद्धे ॥ ७०ँ न्हीं द० अझिद्भेः ॥ ३ ॥ दुष्कमैद्ंडितानेकप्राणिनां सुखहेतवे

o संद्ये ॥ ३० ही त्तिस्यंद्याणितेलामयाखिनः । शीतांशोरासनं द्रभेमूध्वियां दिशि गोमदर्भः ॥ ११ ॥

प्जापाठ

### ॥ अथ भूस्यचेनं

खाहा । ॐ ऱ्हीं भूभूं॰ अत्र मम सन्निहिता भव २ वषट् खाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्नि-वीकरणं ॥ वादंभेगंघैः सुमनोऽक्षतीषैद्ीिः सुधूपैरमृतोपमान्नैः । कमान्महामो महितां महाभि-तिमत्झेकुमपंकलित्तनवरत्नस्काररंगावलीशोभालंकरणादिसाररचितां स्फूजेत्यभासंचितां । वागंधाक्ष-तपुष्पदामचरुभिदीपैश्र धूपै: फलै: श्रीमन्नागद्लैरलं भुवमलं कुवें जिनेंद्रोत्सवे ॥ १॥ ॐ -हीं भूभीमदेवते अत्र आगच्छागच्छ संवौषट् स्वाहा। ॐ -हीं भूभूं॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ

। भूम्यर्चनं ॥ (येथं या मंत्राने यज्ञभूमीस अध्ये देणे.) मेहीं महादेवमहामहस्य ॥ २॥ ॐ -हीं नीरजसे नमः । ॐ -हीं शीलगंधाय नमः । ॐ -हीं अक्षताय नमः । ॐ -हीं विमलाय नमः । ॐ -हीं परमसिद्धाय नमः । ॐ -हीं आभीष्रफलदाय नमः । ॐ -हीं आभीष्रफलदाय नमः

भूभूमिदेवतायै भूम्यर्चनं करोमि स्वाहा।

मंडपापुटें दमें किंबा वामे यंत्रमंडपाये होत्तरपंत्रशनं ॥ ( येथं प्जकांनं साध्या [ वळ] काढलेल्या । अथ होतुरप्षेश्नं द देभे प्रतिथि वसं व वेत्रासनमधोऽपि वा । अत्रोपवेशनं

नवें वस्त्र अर्थस्न, अथवा वेताचे आसन करून, त्यावर पत्यंकासनयोगाने [ ह्याणजे उजवा पायं डान्या मांडीवर ठेबून अलकट पालकट घालून ] बसणें. )

#### अष्य मंडपप्रतिष्ठाविधानं ॥ अथ मंडपप्रतिष्ठाविधानं ॥

साष्टारित्नशतेंद्रवेदिरिचरं शकः कुबेरेण यं । ज्यायांसं मणिमंडपं विरचयत्यहेत्प्रतिष्ठाकृते ॥ अंत-नैर्मितादेन्यवेदिविलसह्यस्मीकटाक्षोन्सवः। सोऽयं मंगलमंडपो विजयते जैनप्रतिष्ठोत्सवे॥ १॥

मंडपांतः समेतात् कुंकुमाक्तपुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ ( येथं यज्ञमंडपाच्या आंतल्या चोहोंबाजूस केश-माक्तिकाः पूर्णेथैतैस्नीसूत्रैः पंचवर्णेबीहिरपि नवसूत्रेण वाध्येण युंजेत् ॥ २ ॥ भूषणादिवस्तु पृथक् पुष्पाक्षतं प्रक्षिष्य बाहः पंचवंगिसूत्रेण त्रीन्वारान् वेष्ययित्वाऽर्धं द्वात् ॥ ( येथं पवित व सुशो-**इ**न्यबीजध्यजकलशदलस्राग्वितानादिभावाः । स्तोत्राशीगीतिबाद्यध्यनिनिचितादेशो रानें रंगिविलेले तांदूळ व फुलें टाकणें. ) पुण्या एतेऽत्र भूपाः प्रवचनपठतः स्तंभयज्ञांगपात्रा द्भां वा

भन्यजनानीं स्तोत्र, आशीर्वाद व पदें पर्धे ह्मणत व नाना-भित व शास्त्रोक्त यज्ञमंडपांत असलेल्या स्त्रांब, पूजापात्र, दभे, द्रव्यबीज, [ यव, पांढ-या मोह-या इत्यादिक घान्ये ] घ्वज, कल्या, तोरणमाला, पुष्पमाला, मोक्तिकमाला ह्या प्रत्येक पदार्थावर तांद्ळ व फुलें टाकून, त्व 🏭 वासे वाजवीत यज्ञमंडपाच्या बाहेरत्या बाजूस ज्या प्रत्येकवर्णांचे तीन पद्र आहेत अशा

विद्वत्सामाजिकाबुचारीतजयजयारावसंपूर्णमाणो विम्राजत्वेष यज्ञे सकलजनहिते मंडपो मंडि-जनामी जिनयजनिष्यावजनद्वापालः ॥ २ ॥ ३० -हो अजनप्रतीहार दक्षिणद्वारे तिष्ठ २ ठठ लाहा ॥ शांतिधारों ॥ १ ॥ प्राग्वा प्रयोतमानामलकलशमहाद्वारदेशे प्रतिष्ठन् । पश्यन्नुहंडदंडायु-तथा विभयन् भीमरूपं ॥ क्षुद्रपाणिप्रवेशे निगदितकरहंकारपूर्व निरुंधन् । अभ्यन्यता-ताशः॥ १॥ एतत् वयं पठित्वा मंडपांतः समंतात् पुष्पांक्षतं विकीयेत ॥ ( येथे हा समुदायमंत क्तिलसत्सिसिकं न्यस्तकुंभं । प्नास्यं सर्वधान्यांकुरिक्षित्तरं पांडुरं प्रेक्षमाणं ॥ हैमं दंडं प्रकांडं ॐ नहीं कुमुद्पतीहार पूर्वेद्वारे तिष्ठ र ठठ स्वाहा । स्थापनं 🏗 ॐ नहीं कुमुद्पतीहार इद्मर्घ्य मरकताल्वितं भामयन् मुहरं तं । रफुर्जेन्द्रषासमेतं कुमुद् इह महाद्वाःस्थितोऽभ्यन्थैनीयः॥ १॥ उचारून मंडपाच्या आंतर्या बाजूस चोहोंकडे अक्षता व फुलें टाकणें. ) पूर्वद्वारप्रदेशे प्रविलि पायं जलं गंधं अक्षतान् पुष्पं चरं द्यंपं भूपं फलं बालें स्वास्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृद्यतां न पूर्वद्वारप्रदेशे प्रणिहितकुमुदाचुद्घदीवारकेंद्रेदेक्षैः संरक्षमाणो- निस्विलम्भनिजनोदीरिताशीनिनादः ॥ अथ कुमुदादि दारपालानुकूलनं। वर्णसूत्रांनी अथवा नन्या पांढऱ्या सुतांनी गुंडाळून अर्घ्य देें, ) वमीवेच

म्। स्वाहा । स्थापनं ॥ ॐ न्हीं अंजनप्रतीहार इदमध्यमित्यादि ॥ २ ॥ प्रत्यग्द्वारे विराजत्कत्व्यामपि तथाभक्षिणमुद्दीक्षमाणो । विम्राजचंडदंडं चकचिकतरचं तद्दुद्दाममेपन् ॥ सभ्यानां संप्रवेशे विद-|लादि ॥ ३ ॥ शस्तायामुचरास्यां ककुभिविरचितद्वारदेशे तथैव । प्रम्राजत्कुंभवक्ते विनिहितवि-मलापांगरम्यावलोकान् ॥ शुंभद्रत्नस्कुरद्धपणरुचिरकरेणोद्धरिहेन्यदृंडं । पुष्पसम्भूपितांगः सुजनजै-घदनुमति कुंद्चंदावदातः। प्रीतः संपूजनेन प्रभवतु यजने वामनद्वारपालः॥ १॥ ॐ न्हीं वामनप्रतीहार पश्चिमद्वारे तिष्ट २ ठंठ स्वाहा । स्थापनं ॥ ॐ ऱ्हीं वामनप्रतीहार इदमध्यीमि-नहितं पुष्पदंतस्तनोतु ॥ ४ ॥ ॐ -हीं पुष्पदंतप्रतीहार उत्तरद्वारे तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । स्थापनं ॥ aॐ न्हीं पुष्पद्तप्रतीहार इदमध्यीमत्यादि ॥ ४ ॥

# ॥ अथातो वेदिकाप्रतिष्ठाविधानं ॥

व राळे या नऊ धान्यास "यवारक" ह्यणतात. या धान्याचे युंज वेदिकेस [कट्यास ] यवादिजैमंगलदानत्मैयवारकैः कांतजिनस्य गर्भे। जगरपतेः सिद्धवधुविवाहवेदीमिमां भूमिमलं-करोमि॥ यवारकस्थापनं॥ १॥ ( गहु, भात, जंबस, वेणुफल, मोह्च्या, सावे, बरे, जोंधळे शोभा येईल असे वेदिकेवर घालणें, यालां यवारकस्थापन हाणतात. ) आदेशावहितान्यवास-वग्रीयारोपनिमाष्य्या । दक्शु दिंगति बृद्यं प्रयजते सीधमंसोऽह्रियमं ॥ सोऽयं वेदिमतिष्ठिकापरि-

-3 > = करश्रेद्रोपकाबोऽप्ययं । सोऽत्र स्फूजीति मंगलादिब्दिमे ते 'मांति भांडोच्चयाः ॥ २ ॥ वेद्यां चंद्रो-पकादिषु कुंकुमान्तपुष्पाक्षतं क्षिपेत्॥ (येथें वेद्विर बांघलेला चंद्रोपक हा॰ [चांद्वा ] व

पूजापाठ

भांडोचय हा॰ [बेदीच्या च्यारी कोप-यास रचिलेल्या पांच पांच रंगविलेल्या ओल्या मड-(येथें वेदीवर प्रोक्षणमंत्रानें हा॰ [ॐ अमृतेऽमृतोन्नवे इत्यादिमंतानें ] पवित झालेल्या पाण्याचा सिंतोडा देणें, व त्या वेदीस कुंकू लावणें, अध्ये देणें, फुलाची माळ चढविणें, व नीराजना-वतरण करणें; त्यानंतर वेदिकेवर मिठाची रास शोभेकरितां घाळून, पूर्वादि आठ दिशेस वेदीं वराष्ट्रैः समालभ्याभ्यच्ये चरुसगादिभिरिमां नीराजयामोऽजसा । लावण्योद्रतयाऽवताये लव-वेदिकायां॥ अष्टार्घोष्टद्विरष्टित्रचतुरमिहतास्त च्छदाजाचतुद्वाः । कोणान्यल्पानि पंचैत्रकमनियबृह-न्मंडलान्यालिखंतु ॥ ॐ -हीं भेतपीतहरिताहणंकुरणमणिचूणें स्थापयामि स्वाहा । प्नचूणेंस्थापनं ॥ क्याची उतरंडी ] यावर केशरानें रंगविलेले तांदूळ व फुलें टाकणें. ) प्रोक्षत्रोक्षणमंत्रपूत्पयसा थेताः पीता हरीता लोहितरिचरचः शामलाश्चापि देवाः । श्वेतादी रत्नचूर्णैजिनमहसमये मिक्तो णस्तोमं पविताणेंसा संपूर्णानवतारयामि कल्ञानस्यां महामेचकान् ॥ ३ ॥ प्रोक्षणविधिः । खिच्छ पाण्याने भरलेले. झळझळीत कलश ठेवणे. याला प्रोक्षणिविधि ह्यणतात. ॥ अथातो यागमंडलब्त्नानिधानं ॥

श्रीनागराजः सितदेहदीप्तिः सङ्गणैब्जाभरणांख्येतः । यज्ञोचितां विदिमछंकरोतु पाणिरफुरप्रांडु-चूर्णैः॥ ४॥ ॐ न्हीं हरितप्रभाय शत्रुमथनाय स्वाहा । हरितचूर्णस्थापनं ॥ पद्मप्रभाभामुरदि-व्यमूतिः पद्मामदिन्यांबरभूषणो यः । वेद्यां सपयी रचनां तनोतु स पद्मरागोऽवत्वरत्नचूणैः ॥ ५ ॥ वर्णामरणांगरागो विमानमाल्यादिमनोज्ञवेशः । सुवर्णवर्णो धनदो वितर्दी भक्या लिखेदु हसु-वर्णनूर्णैः ॥ ३ ॥ ॐ न्हीं हेमप्रभाय धनदाय ठठ स्वाहा । पीतनूर्णस्थापनं ॥ लसात्रियंगूदल-कायकांतिस्ताद्दक्षमाकल्पसमीक्षणीयः । लिखावितद्रीं लिखिताद्वितानीं मंत्राहमगमौत्तमरत्न-ॐ न्हीं कुष्णप्रभाय मम शत्रुविनाशाय फट् घे २ स्वाहा । कुष्णचूर्णस्थापनम् ॥ अथासरेंद्रः ररत्नचूर्णैः ॥ २ ॥ ॐ -हीं नागराजाय अमिततेजसे स्वाहा । श्वेतचूर्णैस्थापनं ॥ सुवर्णे-रतद्रत्रभाकल्पयुतो दिबौकाः । करोतु बेद्यां रचनाविशेषं तार्देद्रनीत्येत्तमरत्नचूर्णैः ॥ ६ ॥ चुणैः॥ ७॥ वेदिकोणेषु प्रत्येकं वज्ञह्यमवस्थापयामि स्वाहा । वज्रस्थापनं ॥ इति यागमंडल-समुपेत्य भक्त्या सुचित्रकायो वरवेदिकायाः । विदिश्च वज्राणि लिखेदमुष्य करांबुजरवीकृतरत्न-ॐ ऱ्हीं रक्तप्रमाय सर्ववशंकराय वषट् स्वाहा । अरुणचूर्णस्थापनं ॥ श्रेतेतरच्छायशरीररियम वत्तेनविधान् ॥

आह्यास्यहमहीतं स्थापयामि जिनेश्वरं। सन्निधीकरणं कुनें पंचमुद्रान्वितं महे ॥ १॥ ॐ न्हीं॥ 🖑 अहंत्यरमेष्टिम् अन अनतरानतर संबौपट् स्वाहा । ॐं हीं अहं॰ अत्र तिष्ठ २ स्वाहा । ॐं हीं अहे अत्र मम सिन्नाहितो भव वषट् स्वाहा॥ आह्वानस्थापनसिन्नधिकरणं॥ कनककुंभभुतै-जेलप्रितेमेलहरेबिरसौरमपूरितैः । परियजे जिनपाद्पयोजकं सकलप्राणिभृतां मुखयोजकं ॥ ॥ अथ पंचपुंजा ॥

नियतैः। परि ॥ ॐ न्हीं अहंत्रमः क्षुद्रोगनिवारणाय-॥ चरं ॥ ५ ॥ मुघनंसारिवशोभितदी-ॐ न्हीं अहंत्रामः जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वेषामि स्वाहा ॥ १ ॥ मलयपर्वतजे: शुभ-ॐंहीं अहैनमः सुमनःसुखप्रदाय ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ घृतसुमोदकमंडलसंयुतैश्रक्वरैसीणभाजन-आतिमनोहरशालिसुपुंजकैः शशिकरेरिय दीर्घ्रारीरकैः । परि॰ ॥ ॐ =हीं अर्हन्नमः अक्षयसुन्तरं-प्राप्तकाय ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ कमलचंपकजातिसुकेतकीबकुलपाटलपुष्पंसमूहकैः । परि॰ ॥ भूष ॥ ७ ॥ फलअरे: कनकाम्रसुवाडिमेः सुरमगंधरतेन मनोहरे:। परि ॥ ॐ -हीं अहंबामः नंदनैः परिमलागतषट्पदचंदनैः । परि॰ ॥ ॐ -हीं अहेन्नमः सुगंघरारीरसंप्राप्तकाय ॥ गंधं ॥ २ ॥ पकें: सुजनशोकविदाहनदक्षकें: । परि॰ ॥ ॐ -हीं अहमाः केवलज्ञानप्रकाशकाय ॥ दीपं ॥ ६ ॥ अगातचैद्नचंत्रविमिश्रितैविषवस्तुभृतैष्नधूपकैः। परि॰॥ ॐ चीं अहंन्नमः अष्टकमंदहनाय॥

अमीष्टफलदाय ॥ फलं ॥ ८ ॥ तिर्थंकराणां कृतमृष्टकार्व्यं श्रीराजपालेन कलाक्षतीयं । जिलाः || हि दियुक्तं कविनाऽऽदिनोक्तं मोक्षं तु सौख्यादि भणंतु भन्याः॥ अध्यं ॥ ९ ॥ ततो जिनेद्रपादांति वारिघारां निपातये । भूगारनालिकोद्वांतां विनमह्योक्यांतये ॥ यांतिघारां । पुष्पंजलिः ॥ १० ॥

# ॥ अथ जयमाला ॥

जय । इमरिषुपीठाथिष्ठित जयः जय ॥ २ ॥ सुमतिजिनाथिप सुस्तुत जय जय । कुमतां-॥ शंभव गंभीरांबुधे जय जय । चुंबितनुतकीर्तीश्वर जय जय ॥ अभिनंदन जिनवह्नभ जय जय । रुद्रमुनीश्वरनुतपद् जय जय ॥ ४॥ पुष्पद्ंत जिनपुंगव जय जय । पुष्पापुष्प-जय व्यव जय ॥ अजितजिनाधिप अचलित जय जय । विजितमनोभवमुजबल जय जय ॥ १॥ बुधिवडवानल जय जय ॥ पद्मप्रभ परमेश्वर जय जय । पद्माश्रयपद्पंकज जय आय ॥ ३ ॥ नरमुपार्श्व जिनाधिप जय जय । निरुपमगुणगणनिलय जय जय ॥ चंद्रप्रभपरमेश्वर जय समीरण जय जय ॥ शीतल्जीन परमेश्वर जय जय । भूतल्पितेनुतवंदित जय जय ॥ ५॥ जय ॥ वासुपूज्य जिनब्छम जय जय जय जगन्नयाधिप जय जय मोहांघकारनीरजबंधो । जय जय पुरुपरमेश्वर जय निःप्रतिविमलकेवलबोध ॥ १॥ पुरुपरमेश्वर सुरनुत जय जय । परमानंद्मुखास्पद जय । आयतमुक्तिश्रीयुत् जय परमेश्वर जय

पंचक जय जय ॥ सुरविरचित नेमिश्वर जय जय । हरिवंशांबुधिहिमकर जय जय ॥ ११ ॥ जित जिन जय जय ॥ अरजिन सङ्चधारक जय जय । परमश्रीकुचकुकुम जय जय ॥ ९ ॥ श्रीमत् पार्श्व जिनाधिष ज्य । काममद्भमद्भमद्भजन ज्य जय ॥ वर्धमान जिननाथ जय जय । भासुरभन्यनिवासन जय जय ॥ ६ ॥ विमल श्रीरंमणीपते जय जय । सुमणिसहस्र-ज़य। मुनिबंदारकवंदित जर्य जय ॥ १० ॥ नमितसुरेश्वर नर्मिजिन जय-जय । क्रमकल्याणंसु-जय । संततबोधाकरनुत जय जय ॥ ८ ॥ मुललितं कृथुजिनेश्वर जय जय । जलजनांभसुत-जयं। सहसंप्रातिपालक जय जय ॥ १२ ॥ ज्य नाथ जय जिनेश्वर जय जय कंद्रपंद्र्परिपुकुल-मिह्निजिनेश्वर बहुम जय जय । सह्यास्तितोन्नत वंदित जय जय ॥ मुनिसुवत जिनकुंजर जय धर्मजिनेश्वर निर्मेळ जय जय । धर्माचलनिमनिश्वल जय जय ॥ शांतिजिनेश्वरं शाश्वत जय युतियुत जय जय ॥ अनव अनंत जिनेश्वर जय जय । घनकर्माटवीपावक जय मधन । जय नष्टघातिकमैक जय जय देवेंब्वंद्वंदितचरण ॥ अष्यै ॥

अध्यायो स्युतं सर्विद् सपरं ब्रह्मस्वरावेष्टितं । वर्गापूरितदिस्मतांबुजदलं तत्संधितत्वान्वितं ॥ अतः मुक्तिमुभगो वैराभक्टीरवः ॥ ॥ अथ सिद्धुना ॥ पत्रतटेष्वनाहतयुतं हीकारसंबेष्टितं। देवं ध्यायति यः स

जापाठ

म्|||ॐ -हीं सिद्धपरमेष्टिन् अत अनतरानतर संनीषट् स्वाहा । ॐ -हीं सिद्ध॰ अन तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐेन्हीं सिद्ध॰ अत्र मम सन्निहितों भेव २ वषट् स्वाहा। आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ दीपं ॥ ६ ॥ लोहेदुवरसंकाशेधुपैः स्वर्गिमनोहरैः । सिद्धच॰ ॥ ॐ -हीं॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ रुचक-कलमाक्षतैः । सिद्धच॰ ॥ ॐ न्हीं॰ ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ मालतीवरपद्मानां पुष्पैरलिकुलावृतैः । अनाहतविद्याय असिआउसा श्रीसिद्धार्षिपतये नमः॥ जलं निर्वापामि स्वाहा॥ १॥ काइमी-रागरसंजातैर्गधैरिंदुमनोहरै: । सिष्ट्च॰ ॥ ॐ न्हीं॰ ॥ गंधं ॥ र ॥ कुंदेंदुवरसंकाशैरक्षतै: ॐ न्हीं ॥ चहं ॥ ५ ॥ रत्नदीपसमाकारैदींपैः कर्पूरकाल्पतैः । सिद्धच ॥ ॐ न्हीं ॥ शुद्धेः शुद्धापगानीतैस्तोयैस्तापहरैवेरैः । सिद्धचक्रमहं भक्त्या पूजयाम्यमृतिश्रियै ॥ ॐ न्हीं अही मिद्धच॰॥ ॐ न्हीं॰॥ पुष्पं॥ ४॥ चरुभिन्धिस्वन्छान्छक्षीरमक्ष्यादिसंयुतैः । सिद्धच॰॥ क्रमुकाद्रीनां फलैः पक्वैमनोहरैः । सिद्धच॰ ॥ ॐ न्हीं॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ शांतैजंलैः कुंकुमयुक्त-गंधैः श्वेताक्षतीचैः प्रसंत्रैनेवेद्यैः। द्विपैः सुधूपैः कदळीफलौवैः श्रीसिद्धचकं परिपूजयामि॥ अध्यै॥ इत्येवं सिद्धचकस्य पूजामष्टगुणान्वितां । सुगंधक्व्ययुक्तेन शांतिधारां करोम्यहं | शांतिधारां पुष्पांजितः॥

विशुष्दोदयात्॥१॥ विराग सनातन शांत निरंत । निरामय निर्मय निर्मेळ हंस ॥ त्रेलोक्येक्षरवंदनीयचरणात् प्राप्तः श्रियं शाश्वतीं यानाराध्य निरुध्दचंडमनसः संतोऽपि तीर्थं-सदाम्हतपूरित देव विसंग ॥ अबंध कषायविहीन विमोह । प्रसीद् ॥ र ॥ निवारित-सततं सिध्दान् दुष्करकमीविपाश । सदामलकेवलकेलिनिवास ॥ भवोद्धिपारम शांत विमोह । प्रसीद् ॥ ३ ॥ विराग विमोह् । प्रसीद् ॥ ५ ॥ रजोमळखेदाविमुक्त विगात्र । निरंतरनित्यसुखामृतपात्र ॥ सुद् वितंद्र ॥ विकोप विरूप विशंक विमोह । प्रसीद्र ॥ ८ ॥ जरांमरणोहिस्त वीतविहार । विभि-सुधाम विचोधनिदान विमोह । प्रसीद विशुध्द सुसिष्द्समूह ॥ १ ॥ विदूरितसंस्तिभाव निरंग् । सदोद्य विश्वमहेश विमोह । प्रसीद् ॥ ७ ॥ विदेव वितुष्ण विदोष विनिद्र । परापरशंकर सार प्रसीद् ॥ थ ॥ विकारविवाजित ताजित्योक । विषोधसुनेत्रविलोकतलोक ॥ विहार विरंग अनंतसुखामृतसागर धीर । कलंकरजोभरभूरिसमीर ॥ विखंडितकामं विराम विमोह । र्शनराजित नाथ विमोह। प्रसीद् ॥ ६ ॥ नरामरवंदित निर्मेलमाव। अनंतमुनीश्वरपूजितपाद ॥ तित निर्मेल निरहंकार ॥ अचित्यचरित्र विवर्ष विमोह । प्रेसीव् विशुप्द सुसिद्धसंमुह ॥ ९ ॥ केरान् । सत्तम्यक्त्वविबोधवीयीविश्वदाञ्याबाधितावैगुणैयुक्तांस्तानिह तोष्टवीमि ॥ अथ जयमाला ॥

जिलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १॥ श्रीचंदनैर्गधविलुब्धभूगैः सर्वोत्तमैर्गधविलासयुक्तैः । दुष्टोप॰ ॥ ||मू||विवणे विगंघ विमान विलोभ । विमाय विकाय विश्वान्द विशोभ ॥ अनाकुल केवलसर्व-||भू साहा। ॐ -हीं कलि॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ -हीं कलि॰ अत्र मम सिन्निहितो भव लिकुंडयंत्रं ॥ १॥ ॐ न्हीं कलिकुंडदंड चंडोप्र पार्श्वनाथ अत्र अवतरावतर संवीषट् हुपोपसगैंकविनाशहेत समर्चेये श्रीकलिकुंडयंत्रं ॥ ॐ न्हीं कलिकुंडदंडचंडोग्रपार्श्वनाथाय् नमः। सिहं विशु महिमानवेशं हुषारिमारीयहदोपनाशं। सवेषु योगेषु परं प्रधानं संस्थापये श्रीक-। वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसान्निधीकरणं ॥ गंगापगातिर्थिसुनीरपूरैः शीतैः सुगंधैर्धनमारिमिश्रैः। ॐ न्हीं क. ॥ गंधं ॥ र ॥ चंद्रावदातैः सरलैः सुगंधेरिनेद्यपात्रैवेरशालिपुंजैः । दृष्टोप० पद्मनंद्रींद्रबंद्यं ॥ निक्तिमुणनिकेतं तिध्द्वकं विशुद्धं । समरति नमति यो या सीति। विमोहं । प्रसीदः ॥ १०॥ बता ॥ असमयसमसारं चारचैतन्यचिन्हं । परपारिणतिमुक्ते ॥ अथ कलिकंडपूजा ॥ सोऽभ्वेति मुक्तिं॥ अर्घ्यं॥

दृष्टाप॰ ॥ | उँ -हीं क ॥ चर् ॥ ५ ॥ विश्वावकार्यैः कनकावदातैदीपैश्र कर्परमयैतिकार्तैः ।

पूजापाठ

द्रष्टोप ॥ ॐ न्हीं ॐ रहीं कः ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कपूरक्रष्णागुरुचंदनाद्यैधुपैः सुधूमैर्वरद्रव्ययुक्तेः । दुष्टोपः ॥ ॐ र्हा क॰॥ फलं ॥ ८॥ जलंचंदनविशदाक्षतलतांतचरुद्वीपधूपफलिनवहैः। श्रीकलिकुंडाय कः॥ धूपं॥ ७॥ बर्जुरराजादननाळिकेरैराम्रैः फलैमोंक्षफलाभिलाषैः पुष्पांजालि विमलं॥ अध्ये ॥ शांतियारां पुष्पांजालिः॥

### । अथ जयमाला ।

असत्यप्यैकपतत्पविदंड । सदा स॰ ॥ निराकुल निर्मेल शील निरीश । निराश निरंजन जिन-निरामयसार ॥ विदीर्णंघनाघनविष्ठकरंड । सदा सद्योद्य जय कल्क्डि ॥ ४ ॥ अन्तरपत्रिकत्प सद् सद्योद्य जय कल्क्रिकुंड ॥ १ ॥ प्योधिपयोध्यथीरनिनाद् । निराक्रतनिर्मितद्रभैतवाद् ॥ विनीलिविकत् । विशस्य विशुत्य विदुर्ग विसर्ग ॥ विसाग विभोग विखंड विधंड । सदा गोनीलं नवनीरदालिपदलीशंकासमुत्पादकं। स्याये श्रीकलिकुंडदंडविलसबंडोग्रपाश्वेप्रमुं॥ १ ॥ ग्रिस विशुद्ध विषोधनिदान । विकासितविश्वविषेकनिदान ॥ विदेषितकाम जगज्जयचंड । संस्त्या नमांद्रमालिमाणांभभास्वत्पदांभांकहं। बर्सिह । विपाटितदुष्टमद्दिष्गंड । सदा स॰ ॥ ३ ॥ कषायचतुष्टयकाष्ठकुठार । निरामय <u>माचर्सन्माणनामनायकफणाटापाछ्रसन्मडप</u>

स॰॥ ५॥ फणेश नरेश सुरेश महेश। दिनेश शुभेश गुणेश गणेश ॥ चिद्किविकासितशतदल-

त्रिदंडियिखंडितमाय विखंड । सदा स॰ ॥ घत्ता ॥ ८ ॥ कलिल्जमथनदक्षं योगियोगोपद्क्षं ॥ ह्यिकिलकलिकुंडं दंडपार्श्वप्रचंडं ॥ शिवमुख्शुभसंपद्वासव्छीवसंतं । प्रतिदिनमहमीडे वर्धमान-तुंड । सदा स॰ ॥ ६ ॥ विशोक विशुक्त विमुक्तकलंक । विकासित विश्वविदूरितपंक ॥ कलाकुल केवलचिन्मयपिंड । सदा स॰ ॥ ७ ॥ विखंडितमोहमहीष्हखंड । वरप्रद संपद् संपद्भुड ॥ दिसिये॥ अध्य

# । अथ रत्नत्रयवूजा ॥

स्वाहा। ॐ न्हीं ज्य॰ अस तिष्ठ' र ठठ स्वाहा। ॐ न्हीं ज्य॰ अत्र मम सन्निहितं भव र वणट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्त्रिधीकरणं ॥ स्वधुनीनीर्घाराभिगंधसाराभिराद्गात् । द्विघासद्दर्श-नज्ञानचारिवाण्यचैयाम्यहं ॥ ॐ न्हीं व्यवहारिनश्चयरत्नयाय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ हरिचंदननियांसैदिंग्यासैः कासहारिभिः । द्विधा॰ ॥ ॐ न्हीं न्य॰ ॥ गंधं ॥ र ॥ तंडुलेः। | गांडुगांसेडेः गुजिते रिलेगुजितैः । द्विधा॰ ॥ ॐ न्हीं न्य॰ ॥ अक्षतान् ॥ र ॥ प्रमुनैः मौर-भक्त्यांजसा वा ञ्यवहारतो वा युक्तो निजात्माऽपिच येन वातीः। सहर्शनज्ञानचारित्ररूपं रतन-अवतरीवतर संवाषद् त्रयं तत्प्रति कल्पयेऽध्यं ॥ १ ॥ ॐ =हां ज्यवहरानिश्रयरत्नत्व अत

| मानूनैरन्नेदेनदुर्लभै: 1, द्विघा॰ ॥ ॐ न्हीं ब्य॰ ॥ पुष्पं ॥ थ ॥ सान्नायैस्तिजितान्नायैतिनना-दिया ।। ॐ -हीं व्यं ।। दीपं ।। ६ ।। धूपनैधूमधूतात्रविभ्नैमैभ्मरभ्रमैः । दिया ।।। ॐ -हीं ञ्य०॥ धूर्प ॥ ७॥ फलमेदैरसस्पर्शगंघवणादिसंभवैः । द्विघा०॥ ॐ चीं ञ्य०॥ फलं ॥ ८॥ अध्येणाऽध्योंबुद्वादिष्रन्यसर्वेस्वहारिणा दिघा॰ ॥ ॐ हीं न्य॰ ॥ अध्ये ॥ ९ ॥ इत्यर्चयंति ये ोर्डीणसंपदां। हिथा॰॥ ॐ न्हीं ज्य॰॥ चर्गा ५॥ प्रदिपैदीपिकाशेषदिक्चकनयनाप्रयेः

रजापाठ

॥ अथ जयमाला ॥

भेदाभेद्रत्नत्रयं सदा । ते शिवाः साद्रं मुक्तिश्रियो विंद्ति निर्वतिम् ॥ शांतिधारां

पुष्पांजितः॥ १०॥

मोल्लपथैकसदंसिद्ममां॥ भव्व-इह चरित पिवत्त बहुगुणजुउ । अध्यउत्तरिणय वरकरंउ ।। तिवपयाहि णिदिविणुभावधरि-तुरहमेरिय हंतु ॥ सुरचर मंगळ चारु भणीत । सुणारय तुंबर गीय कुणीत ॥ र ॥ तिळोत्तम जणीबिरचरयमहर्ष्यं। संपयुजे प्रमोत्सवजुनं॥ १॥ महर्ष्य करे विधरेवि महेतु। सुकाहेळा-चैपयिरिंदु ॥ ३ ॥ सुकेयुरकंकणयारुमयारु । रुहेडीयपाडळज्यीयसार ॥ आसोहीयवंतीय पारीयजाय उन्बसी रंग णडीत । सुरिद णरिद फाणिंद थुबेति ॥ सुमालियिकुंदकयंबसुमिंदु । । णिचयदंसणंबोधंचरितं । (पेणु । वरचणंहु अग्गविद्याणहु ॥

सुबेलासेवितिखुज्जयणाय ॥ सुपोहुमाहिसिरिपद्जा सुमणेहि । सुउचित्यियं अघ्य बुहेहि घणेहि । बना ॥ इह कुसमसामेदउ वरचउरिदउ । कणयथाळु सुरवर धरियो । पळुपिपयासिउ अिळयण-भासिउ । विवहरसिध्दिहि परियरिउ ॥ अध्यै ॥

### ॥ अथ श्रुतपूजा ॥

ॐ हीं सा॰ अत्र तिष्ठ रे ठठ स्वाहा। ॐ हीं सा॰ अत्र मम सिन्नोहिता भव रे वष्ट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निघीकरणं ॥ श्रीमद्युनभंवश्रीकरतत्रुधारापुरःसरैनीरेः । परिमलितदिक्-श्रीमन्मुक्तरमृहाकरतलघारापितैः सदकैः। परि॰॥ ॐ =हीं शब्द॰॥ अक्षतान्॥ १॥ श्रीमद-तटातैः परमागमभारतीं चाये,॥ ॐ न्हीं शब्दब्रह्ममुखोत्पन्नश्रुतशारदादेव्यै जलं निवंपामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीमञ्जिन्नतिरमणीतिलकमित्रेश्रंदनक्षोदेः । परि॰ ॥ ॐ न्हीं शब्द॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ याद्वादकल्पत्तकमूलविराजमानां । रत्नत्रयांबुजसरोवरराजहंसीं ॥ अंगप्रकीणंकचतुर्देशपूर्वेकाया-माहेँ,यसहुणमयीं गिरमाह्नयामि ॥ १॥ ॐ न्हीं शारदादेवि अत्र अवतरावतर संवोषट् स्वाहा ।

पवर्गलक्ष्यमा जिनवरितैः प्रकारिपतैमस्यिः । परि॰ ॥ ॐ नहीं शब्द॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ श्रीमदम्-तांगनाया हस्रेरमृतोपमेहेच्येः । पीरि॰ ॥ ॐ =हीं राब्द्॰ ॥ चहं ॥ ५ ॥ श्रीमत्सिद्धरमायाः॥ कत्याणियोधितेदीपैः । परि॰ ॥ ॐ -हीं शब्द॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ श्रीमदजरामरश्रीयाससंयासिते-

वृजापाठ

गीर ॥ ॐ नहीं शब्द ॥ फलं ॥ ८ ॥ नीरादिवस्तूत्करानिमितेन चार्चेण भक्तयाऽज्गम तेऽभि-श्रीजिनवरवाणी अमियसुवाणी । गंभीरमधुरसुवाणीया ॥ समदुखविरहिता बहुगुणसहिता । मनो-सुदूरीय सम सम सुनयसुजाणी ॥ सुशीतळपण संसिकळ सुविशाळा । ते पू॰॥ २ ॥ सुत-त्वप्रकाशनदीपहतेजा । सुपढ्ता भवियण उपदेशहेजा ॥ सुमिध्यात्वतिमिर फेडनसुविशाळा। सिन्धै । वाग्वादिनीं जैनमुखप्रजातां प्राचीमि लोकत्रयसेन्यमानां ॥ अध्ये ॥ इत्यमीभिः समाराध्य सुनीयशाळा । ते पू॰ ॥ 8 ॥ सुपहिलो आन्वारंग विज्ञाणी । सुदुजो सूत्रकृत बखाणी ॥ सुतीजो स्थानंग सुनीयशाळा । ते पू॰ ॥ ५ ॥ सुन्वयो समयायंग सुनंगा । सुपंचमो न्याल्यात्रज्ञानियभंगा सुछटो ज्ञात्कथा सुनिशाळा । ते पू॰ ॥ ६ ॥ सुसातमो उपवासक ते पूर ॥ र ॥ सुपरमहामुलकमळायोत्पन्ना । सुबारह अंगतहितसुचंगा ॥ सुसरस्वती वाग्देवी धुंपैः परि॰॥ ॐ न्हीं शब्द ॰॥ धुपं॥ ७॥ श्रीमदनंतचतुष्टयफलैंः फलैः स्वर्णपरिपाकैः। पूजाइन्यैः शुतं वरं । भवसंतापविच्छेदं शांतिघारां करोम्यहं ॥ शांतिघारां । पुष्पांजितः ॥ सुअंगविपूर्वकसाहितविभंगा ॥ सुसुम-तेपूर्वकसुज्ञानविशाळा । ते पूजो जिनवाणी गुणमाळा ॥ १ ॥ सुएक अनेक प्रदेशसुखाणी । ॥ अथ जयमाला ॥ हररिष्ठ्या वाणीया ॥ १ ॥ सुकैठिविओष्ठिविरहितसुचंगा ।

मिरहरो सुज्ञानदिवाकरो। पढी गणी जे भावधरी॥ ब्रह्मजिनदास भाषे विबुधर्यकासे। मनवां-॥ गुणवंता । सुआठमो अंतकृत जयवंता ॥ सुनवमो अनुत्रयअंग विशाळा । ते पूर ॥ ७ ॥ सुद्शमो प्रशब्याकरण विचंगा । सुग्यारमो विपाकस्त उत्नंगा ॥ सुबारमो हाप्टिवाद सुवि-शाळा। ते पू॰ ॥ ८ ॥ सुजिनवरमुखकमळायोत्पन्ना । सुद्राद्शअंगश्रुत निःपन्ना ॥ सुगणधर्थं-वंता । सुभारती सारद गुणहविशाळा । ते पू॰ ॥ १॰ ॥ सुभवियणवंदित त्रिभुवनतारा । सुजि-नशासनशोभित सिनगारा ॥ सुरेंद्रनरेंद्रसेवित स्विशाळा । ते पू॰ ॥ ११ ॥ घता ॥ अज्ञानति-थित ज्ञानविशाळा । ते पू॰ ॥ ९ ॥ सुमुनिवरविस्तारित गुणवंता । सुत्रिभुवनमाहिमाजित जय-गणधर अत्र अवतरावतर संबोषट्। ॐ -हीं नमः ग॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ -हीं नमः ग॰ रामनःपययक्तानश्चतसागरपारगान् । आचार्यवयेस्वामीनां पंचाचारपरायणान् ॥ ॐ हीं नमः अत्र मम सान्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ श्रीशातकुंभोत्तमकुंभ-उँ हीं नमः गणघराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीगंधसारैरिव साधुवर्गेराशांबरामोदिभि-पूर्णेरंमोभिरुचे: सुमने: सुगंधे: । वर्तस्यमानानिह वर्तमानान् बत्तान् यजे श्रीनवकोटिसाधून् ॥ ॥ अथ सर्जना ॥ छित्तफलनुष्टि घणी ॥ अध्ये ॥

रिंदुमिश्रेः॥ वर्त्ते ॥ ॐ -हीं नमः ग० ॥ गंधं ॥ २ ॥ रत्नत्रयेणेव सतां सितेन पुंजत्रयेणाक्ष-

वेसामाठ

शुक्कध्यानेन तेषां चरुणा वरेण। वर्ते ॥ ॐ न्हीं नमः ग०॥ चरु ॥ ५॥ ज्ञानप्रदीपैरिव सन्मुनीनां मनोहरिद्धभीणदीषद्वेदैः। वर्ते ॥ ॐ न्हीं नमः ग०॥ दीपं ॥ ६॥ आमोदिताशै-रिव संयतानां मुणैः सुकात्यागरुषूषधूमैः। वर्ते ॥ ॐ न्हीं नमः ग०॥ धूपं ॥ ७॥ फलैरुद्कें-रिव संयतानां मुणैः सुकात्यागरुषूषधूमैः। वर्ते ॥ ॐ न्हीं नमः ग०॥ धूपं ॥ ७॥ फलैरुद्कें-रिव साम्ययाऽक्षेरानंदनैश्रोचरसात्रमुख्यैः। वर्ते ॥ अँ न्हीं-नमः ग०॥ पूर्व ॥ ८॥ थीहेमपात्रे निहितेन भारवद्ध्येण वारादिकरवास्तिकेन । वर्ते ॥ ॐ -हीं नम्ः ग० अध्ये ॥ ९॥ तमत्तमेन । वर्ते ॥ ॐ न्हीं नमः गणधराय ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ इंद्रिदिराऽऽलिगितनन्यपुष्पैः ग्रेस्त्यमानैरिव साधुवर्गैः। वर्ते ॥ ॐ ऱ्हीं नमः ग॰॥ पुष्पं ॥ ४॥ आत्मानमाष्ट्हाद्यितेन गहम्पात वर्ष सार्धेद्वीपद्वितयवार्तिनः । वंदामहे त्रिसंख्योननवकोटिसुनीश्वरान् ॥ क्रांतिधारां । गुरुभक्त्या वर्ष सार्धेद्वीपद्वितयवार्तिनः । वंदामहे त्रिसंख्योननवकोटिसुनीश्वरान् ॥ क्रांतिधारां । पुष्पांजितिः ॥ १० ॥

॥ अथ जयमाला ॥

अतुदिन चरणकमळ नमो ॥ तहा परसादे मन आल्हादे। रतवन करी बहुदुःख गमी ॥ १ ॥ सुएक आतमध्यानसहित नमी । दुइ रागद्वेष परिहारित नमो ॥ तीनि रयणमंदितवरकाय नमो । च्यक्षायरहित वरपाय नमो मुनीश्वर निमितसुरासुर । सकल

नमो । दह दह तीनि स्थानकलीत नमो॥ दह दह चतुर्जिनवर-तात धीर नमो ॥ षट्षड्मनर्चितित भाठ जयवंत नमो ॥ आठ ध्यानसहित मुनिकाय नमो । आठ मद्राहित यतिपाय नमो ॥ ५ ॥ नमो।। दहतीनि चरण पालीत नमों। दहचारी मऴ टाळीत नमो।। ७।। दह पंच प्रमाद दोष दुरिकरण नमों ॥ ८ ॥ दह आठ सहस्र शील नुरण नमो । दह नन् मासक जीव नमो । षट्काल वालाणित सेव नमों ॥ ४ ॥ भय सात रहित गुणवंत नमो । गुणस्थान हरण नमो ॥ दह दह वर मार्गण कथित नमो । दह दह एक चतुर्गुणळक्ष नमो ॥ ९ ॥ तरण काय ॥ दशलक्षणधर्म प्रकाश नमो पाय नमो । दह दह पण भावन भावीत नमो ॥ १०॥ इह गुण अधिगुणवंत नमो विराहित नमो । दहषट् परिभावनसाहित नमो ॥ दहसात संयम गुणवंत नमो । दह नमो । दहदूविघ तपस्ती विचार नमो पंचाश्रवंशाश्रवराहित नमो ॥ पंचेष्रियशोषितगात्र नमो ॥ पंचमगातिसाधित उध्दरण नमो वचन सफल नमो । तिह्यण भित्रयण निर्भेष मुनी जयवंत नमो ॥ गणघर यतिवरपाय नमो । मन नयकलित गंभीर नमो । नवविध शील पालीत नमो दश्धमीध्यान आवास नमो॥ ६॥ दहएक पिडेम उपदेश नमो ॥ ३ ॥ 'षट्कायद्याकर वीर नमो । षड्क्वयप्रकाशन नमो ॥ ११ ॥ तिहुयणजनपूजीत चरण दहदहदू परीसह सहन गंग

हैं। नारण भवतरंड नमो । करणारससमकरंड नमो ॥ १२ ॥ धर्म शुक्कध्यान घरण नमो । गुण-

a simile

अमिनाभर स्वामी नम्न शिर नामी। वोई कर जोडी विनय करू ॥ दीक्षा आति निर्मली

मज उजाळी । ब्रह्मजिनदास भणे कृपा करी ॥ अध्य ॥ इति पंचपूजा संभाष ॥

P.

अथाधिवास्य चिर्मुपामित्यादि विधिना परं । ब्रह्माहेद्गादेधमैं च मध्यमंडलमचैये ॥ १ ॥ इति

॥ अथ नवदेवताविधानं ॥

पितित्वा यंत्रोपरि पुष्पांजालि क्षिपेत् ॥ निर्यथायाैः प्रसादं कुरुत पदमिहादत्त सध्दमेदीप्त्ये ।

देवाः सर्वेऽच्युतांता विकुरत सुतनोः स्मामिमामेव शांत्यै ॥ क्षिप्त्वा कर्मारिचकं किमपि तद्-

शमं रफूजंदावजीतजाः । सो ध्यायं शासदीशास्त्रिजगादिह परं स्थाप्यतेऽनुत्रहे तु ॥ प्रभावकर्ति-

हसात्रिध्यविधानाय समंतात्पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ २ ॥ एते वर्षेत्विहाशीरम्त्रतम्प्रषिगणाः साधु हुत्नाऽभि-

म्यानश्रेणिआरूढ नमो ॥ श्रीकेवलज्ञान उद्योत नमो । श्रीमुक्तिरमणिवरकांत नमो ॥ घत्ता ॥

त्रिभुवनसाथर्मिकाद्यपणाय समंतात् कुंकुमाक्तपुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ दक्शुध्यादिसमिष्दशाक्तिपरमब्रह्म-

प्रकाशोद्धरं । शष्ट्रमधाशीरमीरितपर्दं तन्मूलमंत्राविभिः ॥ इंश्वादीराभ्राध्यते तद्भितो दीमामित्तु-

सहसुरमुनयस्तेऽहर्भिष्गाः स्तुवंताः । श्रष्टद्तवायौ महाऽयं जिनयजनविधौ प्रस्तुवे दिञ्यसिष्ट्रान् ॥ ३ ॥

राष्या । विश्वे देवाश्व शास्त्रं वृजिनपरिजनान् मृतु विझानि होते ॥ स्थानस्था एव चैनं

### || %% ||

क्षिपेत् ॥ स्वामिन् संवीषट्कृताह्वानसस्य ॥ द्विष्ठांतेनोट्टंकितस्थापनस्य ॥ स्वाहानिर्णाते वषट्का-॥ हमासने । न्यस्याऽचौमि सुभिक्तिमुक्तिद्महं ब्रह्माहैमित्यक्षरे ॥ १॥ शब्द्ब्रह्माचैनाय कर्णिकामध्ये पुष्पांजिं क्षिपेत् ॥ चिद्र्पं विश्वरूपं व्यतिकलितमनाद्यंतमानंद्सांद्रं । यत्प्रापैरतिविवत्तेव्यहरद्-धिपते दुःलसौरूयाभिमानैः ॥ कुमेष्रिकाचदात्मप्रतिषमलभिद्गिक्कानिःसीमतेजः । प्रत्यासीदत्प-तिजास्कुरदिह परमब्रह्मयज्ञाहमही ॥ ५॥ ॐ -हीं परमब्रह्मयज्ञप्रतिज्ञापनाय कर्णिकांतः कुसुमांजि रजामे सामिष्यस्य प्रारमे ब्रष्टघेटि ॥ ६ ॥ मलयरहललिततंडुलपुष्पैरधिवासनं जिनेंद्रस्य । संवी-पट् ठठ वपाडिति पह्नवमंत्रीक्षिकरणैः कुवे ॥ ७ ॥ ॐ -हीं श्रीं क्वीं ऐं अहीं अहींतिमद्राचायोंपा-अनेन गंधपुष्पाक्षतान्यितपाणिपात्रेण पुष्पांजिं प्रयुंजयेत् ॥ आह्वानं ॥ ॐ अहै अत्र तिष्ठत ठठ स्वाहा । अनेन तद्दायतिष्ठापयेत् ॥ स्थापनं ॥ ॐ अहं अत्र मम सिन्निहिता भवत २ वषट् गांगेयोज्नलमंगलासकमहाभुंगारनालोद्गतैगंगायुत्तमतीर्थसारसलिलैगंघात्तभुंगव्रजैः। चायेऽहं जिन-सिंद्रमूरिविमलान् सत्पाठकं साधत्रं जैनंद्रोक्तसुधर्ममागममथो चैत्यं च चैत्याल्यं ॥ ॐ =ही ध्यायसर्वसाधाजीनधर्मोजिनागमाजीनचैत्यचैत्यालयाश्च नवदेवता अत्र अवतरतावृतरत संबौषट् स्वाहा। । अथ अष्टक ।। स्वाहा । अनेन तद्वत् सान्निधापयेत् ॥ सान्निधीकरणं ॥

अहिसिकाचार्यापास्यसिसाधिजिनधमीजिनागमजिनचैत्यजिनचैत्यालयनबदेवताभ्यो जलै निर्व-||क्ष ्यांयकेः। चायेऽहं०॥ ॐ ऱ्हीं अहे०॥ चरं॥ ५॥ चंद्राकेचुतिहायेतीयेदुरितध्वांतौघविध्वंसकेः∭ अहै ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ हब्येनेव्यष्टतान्वितेजेनमनःसंब्यंजनैव्यंजनैभंक्ये रक्षसुखप्रदेवेरसुघामाघुयंघी-हिमवालुकालविहितेधूपै रसैः कर्णिकानासत्काम्यकटाक्षसौग्यमुरमिभ्नाम्यैः सुधूम्याभरैः । चायेऽहं॰ ॥ निष्ठिकाकुबलयशकितकीजातिकासत्सौगंधकबंधुजीवबकुलैमिल्यैरालिश्लाह्यकैः। चायेऽहं॰ ॥ ॐ =हीं 🎚 ॐ न्हीं अहे॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ सब्योऽभीष्टफलप्रदानमधुरै रद्यानवद्योत्तम—क्राक्षादाडिमजंबुजंभरच-त्यालयनवदेवताभ्यो गंधं ॥ २ ॥ श्रीमत्पार्वणशाविरीशाशिकरव्वालोकलीलाधरैः । पूतैः शीतलर-रिमगंत्रमधुरेः शाल्यक्षतैश्राचितेः॥ चायेऽहं॰॥ ॐ -हीं अहं॰॥ अक्षतान्॥ ३॥ फुह्वेमीह्रम-पामि स्वाह्म ॥ १ ॥ श्रीगंधैर्वरगंघसिष्ट्ररमदोन्मत्तालिभिः स्नापकैः। पूतैः शीतलरिमधूलिकालितैः॥ नेतं च चैत्यालयं ॥ ॐ न्हीं अहीत्सव्याचायोपाध्यायसवैसाधुजिनघमीजिनागमजिनचैत्यजिनचै-| िसाइन्योत्तमभावशुष्टिसद्शैरुवात्रदीपत्रजै:। चायेऽहं॰॥ ३०ँ -हाँ अहं॰॥ दीपं॥ ६॥ भद्रश्री-कारमीक्संमिथितेः॥ चायेऽहं जिनासिब्सारिविमलान् सत्पाठकं साधवं। जैनेद्रोक्स्प्रधर्ममागममथो नत्पात्रादिसंरित्तं सिद्धार्थादिसुमंगत्रार्थवरवग्षिष्यन्ध्येष्रिये। चायेऽहं॰ ॥ ॐ -हीं अहे॰॥ कादीत्येत्रचांचेः मलेः। चायेऽहं०॥ ॐ -हीं अहे०॥ फलं॥ ८॥ अध्येणाध्यंमहामहारजत-

||अध्यै ॥ ९ ॥ ततो जिनेंद्रपादांते वारिघारां निपातये । भ्रंगारनालिकोद्दांतां विनमछोकशांतये ॥||४|| शांतिधारां ॥ १०॥ देवेंद्रवृंद्मणिमौलिसमाचितांघिद्वाधिद्वपरमेश्वरकीतिभाजः । पुष्पायुधप्रमध-नस्य जिनेश्वरस्य पुष्पांजि विरचितोऽस्तु विनेयशांत्यै ॥ पुष्पांजितिः ॥

## ।। अथ प्रत्येकपूजा।

ॐ =हीं॰॥ गंधं ॥ २॥ अक्षतैरक्षतैरोधैर्ल्कमीलक्षणलक्षितैः। श्रीजिनें०॥ ॐ =हीं॰॥ अक्ष-हन्यैनेन्यांशु मक्षेयसारदुग्धादिसंयुतैः। श्रीजिनें ॥ ॐ =हीं ॥ चर्ष ॥ ५ ॥ सत्सोमदीपसंदोहै । रपवर्गसुखपदैः। श्रीजिनें ॥ ॐ व्हीं ॥ दींपं ॥ ६ ॥ धूपैः श्रीखंडकपूरकारमीरागरुमुख्येकैः। सिंध्वादिनदिसत्ताथादानीतैविमलैजंलै: । श्रीजिनेद्रांघिपंकेजद्द्वमंचेऽघमुक्तये ॥ ॐ =हीं अहें नमः परमेष्ठिने ॥ जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ चंद्रचंद्नकालादिगंधद्रव्योत्थगंधकैः । श्रीजिने ॥ तान् ॥ रे ॥ गंघछुच्घादिसंगीतैस्तुंगपद्मादिपुष्पकैः । श्रीजिनें० ॥ ॐ =हीं० ॥ पुष्पं ॥ ८ ॥ शांतिघारां ॥ देवेंद्रवंदमणिमौलिसमचितांघेदेवाधिदेवपरमेश्वरकीतिभाजः । पुष्पायुघप्रमथन्स्य अध्यं ॥ एवं जिनेंद्रमभ्यच्यं सुरसंदोहपूजितं । बार्घारा ज जगच्छांत्ये श्रीपीठाम्रे कृताऽहँतः । |आजिने॰॥ ॐ =हीं॰॥ धूपं॥ ७॥ जंबूजंबीरकाम्राम्नचोचमोचाम्रसत्मलैः। श्रीजिनें॰ ॐ =हीं॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ अध्येरनध्येपात्रस्थैनीरगंधादिनिमितेः । श्रीजिनें॰ ॥ ॐ =हीं॰ जिनेश्वरस्य पुष्पांजितिरित्तिरिस्तु विनेयशांत्यै ॥ पुष्पांजितिः ॥

## ॥ अथ मिदार्चनं ॥

सिद्धः॥ स्याहतैः परमपावनतीर्थवारिभिविधुरजःपरमिश्रेः । सिद्धमष्टगुणयुक्तमनंतं पूजयामि वरनिवृति-रिनिरकांचनजातपात्रे सिद्धाय सिद्धसुखदाय भुदा ददेऽह ॥ अर्ध्य ॥ ९ ॥ श्रीखंडसोमांघिविमाति-भूलीसंवासितेस्तीर्थजलैः प्रकुवे । सन्छातिधारात्रयम्यतोऽस्य श्रीसिद्धलोकत्रयसर्वशांत्ये ॥ शांति-सिध्ये॥ ॐ -हीं सिद्धपरमेष्ठिने जलं निर्वणामि स्वाहाँ॥ जोंगकेंदुहरिचंद्नधीरद्रन्यजें: शमहरे-ॐ रहीं सि॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ नाळिकेरकदळीफलपूराम्रादिजैः फलकुलैः परिपक्वैः । सिद्ध ॥ मिस्र ॐ हीं सि॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ वागीधतंदुलसमुद्रमहन्यदीपधूपप्रकृष्फलनिर्मितमेतदृस्यं । संप्रस्तुतं थारों ॥ १० ॥ परिमलमयकुँदंद्वरांभोजमुख्यै । रिलकुलनिनदैः पुष्पांजिल सत्यमुनैः ॥ निक्षित्सु-सिह०॥ ॐ न्हीं सि॰॥ पुष्पं॥ ४॥ भक्ष्यभक्तघृतपायसपूर्वेहेंमभाजनगतेश्वक्षिश्व। सिद्ध०॥ सिद्ध ॥ ॐ -हीं सि॰ ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ चंपकाब्जबकुलोत्पलजातीमञ्जिकाकुरवकादिलतांतै: । वरमंथे:। सिद्धः ॐ न्हीं सि॰॥ गंधं॥ इंदुकुंदवरमुक्तिसुहारै: श्वेतकै: कलमतंदुलपुंजै: जनतापन्यापमंहारिणोऽत्रे । निरुषमगुणनाक्रें: सिद्धनायस्य कुर्ने ॥ पुष्पांजित्तिः ॥ ११ ॥ ॐ हों सि॰ ॥ चर्ग ॥ ५ ॥ भन्यिकिल्विषतमश्रयनाशैरंगिमोक्षमुखदेविधुद्गि । ॐ नहीं सि॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ लोहपीतनसिताभसुरम्यैश्रंद्नादिजद्शांगसृध्पैः ।

THIE

# ॥ अथ आचार्याचेनं ॥

र्भेगसमूहनादैः। चाये॰॥ ॐ न्हूँ आ॰॥ पुष्पं॥ ४॥ सामोदबाष्पान्वितशास्त्रिभक्तापूपाज्यदु-ग्धादियुतैः सुहन्यैः। चाये॰॥ ॐ न्हूँ आ॰॥ ज्वं ॥ ५॥ द्विजेगत्पापतमोविनाशैः सत्कांच-गैरेंबेरतंडुलोबै:। चाये॰॥ ॐ ंहू आ॰॥ अक्षतान्॥ १॥ बंदुकमंदारमहोत्पलादिपुष्पोत्करै-सन्नासिकामोदकुतेंदुमिश्रैस्तोयैरयर्थामहरैः पत्रित्रैः। चाये मनःपर्ययबोधयुक्तं श्रीधर्मसूरिं श्रुत-पारगं तं ॥ ॐ न्हूँ आचार्यपरमेष्ठिने जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीखंडकपूरमुजोंगकादिद्रन्यो-त्थगंधैविघुमानुशितैः। चाये॰॥ ॐ =हूँ आ॰॥ गंधं॥ २॥ सह्दर्भपुंजैरिव सीख्यदानैरजस्र-नारित्रसमादिरूपैः । चाये॰ ॥ ॐ -हूँ आ॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सद्योवनेंदूत्तमधीरलोहश्रीचदनाबुद्ध-बसारधुपैः । चाये॰ ॥ ॐ हूँ आ॰ ॥ धूपं ॥ जंबीरजंबूफलपुरधात्रीरंभाम्रघोटाम्लक्तेः सदिष्टेः ॥ संवासितैमंजुसुगंघचूणेंलोकप्रकृष्टामलंदिन्यतोयैः । सच्छांतिधारात्रयमातनोमि श्रीधमेसूर्यधिमहो-त्पेलामे ॥ शांतियारां ॥ १० ॥ सर्चेचरीकावृतमाक्षिकाञ्जश्रीमालतीकेताकेमुख्यपुष्पैः । पुष्पांजािं चाये मनःपर्ययवोघयुक्तं श्रीधर्मसूरिं श्रुतपारगं तं ॥ ॐ न्हें आचार्यपरमेष्ठिने ॥ अध्यं ॥ ९ ॥ चाये॰॥ ॐ न्हूँ आ॰॥ फलं॥ ८॥ अध्येण सन्दाजनमध्यगेन वार्गधकाद्यै रचितेन पूरेः। तं प्रकरोमि भक्षी सुरेः पदामे यतिबंदितांघेः ॥ पुष्पांजितः ॥ ११ ॥

सुगंधचूर्णवासितेविध्रिक्षेतेः सुसज्जलैः । सुपाठकेंद्रमधतः प्रपूजयामि सिद्धये ॥ ॐ न्होँ उपा- 🎽 ध्यायपरमेष्टिने जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ वरेंदुचंदनादिजैः सुरंद्रवंदागंधकैः । सुपा॰ ॥ ॥ अथ पाठकाचन ॥

ॐ नहीं उ॰ ॥ धूर्ष ॥ ७ ॥ मनोऽक्षनासिकाहरे ससालकादिसरफलेः । सुपा॰ ॥ ॐ न्हीं नुउ॰ ॥ फर्ले ॥ ८ ॥ जलगंधादिमिर्इन्यैः कृतेनाध्येण पावनैः । अंचामि तमुपाध्यायपरमेष्ठिनमिधितं ॥ अध्ये ॥ ९॥ आंति कुर्वेतु जंगतां शांतये शांतिधारिणां । उपाध्यायपद्रस्यात्रे कुर्वे पुष्पांजाहि ॐ न्हीं उ॰ ॥ मंधं ॥ र ॥ मुगांकभानुपांडुरैर्गतस्तुषैः सद्धतेः । सुपा॰ ॥ ॐ न्हीं उ॰ ॥ अक्ष-तान्॥ १॥ ततांबुजोत्पलादिकेलंतांतकैः सुसंरसैः। सुपा॰॥ ॐ न्हों उ॰॥ पुष्पं॥ ४॥ अपूपभ-क्तकादिकैमेनोहरै: मुहब्यकै: । सुपा॰ ॥ ॐ न्हों उ॰ ॥ चरं॥ ५ ॥ हिमसुघेशसंचयै: क्षतैरवत-मश्रयं । सुपा॰ ॥ ॐ न्हें। उ॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सुरेंदुलोहकादिकेः सुधूपकेः सुधूमकेः । सुपा॰ ॥ मुदा ॥ शांतिषारां १ ष्ष्पांजालः ॥ १०॥

# ॥ अथ सर्वसाध्वर्चनं ॥

प्रीपुण्यतीर्थसलिल्हैरमृतांशुपुलीसंभिश्रितेमुनिमनोभिश्यवातिपूरे: । सध्यानमौनयुतमस्तमनोजमान् श्रीमश्मायुप्रमेष्टिनमर्त्रेयामि ॥ ॐ =हः सर्वसाघुपरमेष्टिने जलं निर्वपामि स्वाहा ॥१॥ सङ्घराग-

हिस्पीतनकुकमेंदुअनिदेदनप्रभृतिगंधवसूत्यगंधैः। संख्या॰॥ ॐ ऱ्हः सर्वे॰॥ गंधं॥ २॥ मुक्ता-॥ध्री फलेंद्करकेरवकुंद्शुन्नेरक्षीणमोक्षसुखदैरुचिताक्षतीचैः । सच्चा॰ ॥ ॐ हः सर्वे॰ ॥ अक्ष-॥ सच्या॰॥ ॐ न्हः सर्व॰॥ धूपं॥ ७॥ सद्रोस्तनीफनसदादिमपूगरंभासन्नाळिकेररुचकादिफ्लैः सुदानैः। सध्या॰॥ ॐ न्हः सर्वे॰॥ फलं ॥ ८॥ पानीयगंधसदकोद्रमहन्यदीषधूपादिभिवैसुभि रध्येभिदं कुतं तैः । संस्थापितं कनकिनिभितचारुपात्रे श्रीसाधवेऽभरनताय ददामि तस्मै॥ तान् ॥ ३ ॥ जातीकुरंटकसदुत्पलचंपकाद्यैः पुष्पैद्विरेभवरपूरितादेकसमूहैः । सभ्या॰ ॥ ॐ हः सर्वे॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ शाल्यन्नपायसघ्तप्रमुखैः सुपक्वेहैन्यैः सुवणैकृतमंजुलभाजनस्थैः । सध्या॰॥ अर्घ्यं ॥ ९ ॥ स्वभावानेमैलजलैः शीतलैश्रंष्र्मिश्रितैः । शांतिषाराभिमां कुर्वे साघोरप्रे महाद-ॐ न्हः स्वं॰ ॥ चर् ॥ क्पूरदीपविसरैजंगदक्षरम्येभंज्येष्टनाकशिवसौख्यसुदानद्षेः । सध्या॰ ॥ ३% हः सर्वे ॥ द्योपं ॥ ६ ॥ घीरासितागरुसिताभ्रसुचंदनादिसदंधवस्तुजनितै रमणीयधूपैः रात् ॥ शांतिघारां ॥ १०॥ सन्मालतीकुरवकांबुरुहादिपुष्पैः सद्गंघलुच्धमधुपावित्रिरम्यशब्दैः भक्या करोमि कुमुमांजालिमिंद्रनंदाशीसर्वसाधुपरमोष्ठिपदांबुजाये ॥ पुष्पांजलिः ॥ ॥ अथ जिनधमचिनं ॥

तोथैरशेषतनुमृन्दवतापनाशैस्तीथोदकैः सरसिजैः कलितैः सुराच्यैः। इम्बोधवृत्तमयमंगिद्योरुमूलं 別 श्रीजैनघर्ममनघं महयामि भक्त्या ॥ ॐ न्हीं जिनधर्माम नमः । जलं निर्वेपामि स्वाहा ॥ १ ॥

रामिमतगंषमुदानद्क्षैः । हम्बो॰ ॥ ॐं न्हीं जिं॰ ॥ घूपं ॥ ७ ॥ घोंटाम्रकादिकद्जीफलपूर-धात्रीनारंगतिंदुकमुदानफलप्रद्क्षैः । हम्बो॰ ॥ ॐं न्हीं जि॰ ॥ फले ॥ ८ ॥ सन्नीरगंधकल-माक्षतचार्षुष्पहच्यादिषूजनमुबस्तुकृतैः, सद्ध्यैः॰। हम्बो॰ ॥ ॐं न्हीं जि॰ ॥ अध्ये ॥ ९ ॥ सहंघसारवरवांशिकजातगंधैः सहंघमावितसमस्तिदिगंतरीयैः। हग्बो॰ ॥ ॐ ऱ्हीं जि॰ ॥ गंधं ॥ २॥ यस्मात्मुरेंद्रनरपाधिपराज्यल्ड्रमीर्यत्सर्वयोगिनुतबोधजिनेंद्रपद्मा । यस्मात्मुसिद्धिकमळा हि भवेन्न-नोज़ै:। इम्बो॰॥ ॐ न्हीं जि॰॥ चहं॥ ५॥ कर्माधकारभवहारिभिरिंदुदीपत्रातैविनेयजनताम-ल्बोधबीजैः । इम्बो॰ ॥ ॐ न्हीं जि॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सरिंगडकागरुरजादिमरैः सुघूपैः सर्वाम-संजातमाष्ट्रिकार्किकार्कराबदातैः शाल्यक्षतैः सुकृतपुंजवदिष्टदानैः। हम्बो॰ ॥ ॐ -हीं जि॰ ॥ ॐ न्हीं जि॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ सद्व्यंजनाज्यपरमान्नसद्नभक्षेः क्षीरादिकै राचिकरैश्वरुकेमें-अक्षतान् ॥ ३॥ श्रीबंधुजीवकलतांबुजकुंदनीलमन्मछिकासुमनसादिलतांतमाल्यैः । दम्बो॰॥ ताणां तं जैनधर्ममहमाद्रतः प्रवंदे ॥ शांतिधारां । पुष्पांजालेः ॥

सरोजनामकैरवप्रभातिपुष्पवासितैः पवित्रपात्रवासिभः कनकक्ष्मपूरितैः । जिनाननाद्विनिगेतां गण-भ्रदादिसेत्रितां यजे परमभारती सकटलोक्पूजितां ॥ ३० -ही जिनागमाय, नमः ॥ जल्डे निवे-॥ अथ आगमाचन ॥

व्जापिट

नमः ॥ धूपं निर्वपामि स्वाहा ॥ गुडफलपूगदाडिमरसालमोचादिभिः सुरूपसदंघयुक्फलकुलैमेनो. साझगकैर्वेलयनुपुरांजनैः सुवर्णमणिमुद्रिकाविविधकुंडलैमेंडलैः। जिनान॰॥ ॐ =हीं जिनाग॰॥ चरं॥ ५॥ कर्षूरभरहासिभः सिताभदीपत्रजैरशेषजनलोचनप्रियैरखंडप्रभैः। जिनान॰ ॥ ॐ हा प्रसूननिवहैर्जपाकमळजातिचंपकै: । जिना॰ ॥ ॐ =हीं जिनाग॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ सदाज्यदुग्ध-द्धिसंक्ष्यवरशालिभक्तादिकैः सुवर्णमणिभाजनिश्रितपवित्रनैवेद्यकैः । जिनान॰ ॥ ॐ -हीं जिनाग॰ ॥ जिनाननार्द्विनिर्गतां गणघ्रादिसेवितां यजे परमभारतीं सकल्लोकपूजितां ॥ ॐ -हीं जिनागमाय हारिमिः। जिनान॰॥ ॐ =हीं जिनाग॰॥ फलं॥ ८॥ महाधवलदुकूलनेत्रदिविजांगचित्रादिकैः सुशिहिपपरिनिर्मितेर्घेवलगौरशाणसंज्ञकैः । जिनान॰ ॥ ॐ -हीं जिनाग॰ ॥ वस्त्रं ॥ ९ ॥ किरीट-||पामिं साहा ॥ १ ॥ मनोजचंद्रचंद्नागरतरूणां रसेः सुगंघपरिपक्तपट्पद्सुरारम्यकेः। जिनान०॥ ॐ =हीं जिनाग॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ निशापतिमयुखसमपांडुरैः सदक्षतैमेमोज्ञसहंधिभिलेलितकाय-शोभितैः'। जिनान॰ ॥ ॐ =हीं जिनाग॰॥ अक्षतान् ॥ ३॥ लतावकूलनीपकुंदसुरभूजपुत्रागक-रचितामिद्मह। षोडशामरणं ॥ १० ॥ पूर्तामोभिः सुगंधैरगरमलयजासुक्रवेर्गधलेपैः सद्रीरेरक्षतीघै रुचिरपरिमलै-जिनाग॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सुधीरहिमवालुकामलयजादिधूपकैः सुरासुरनरोरगप्रमोददेः सुमोहिभिः । [अंगकादिप्रसूनैः । नैवेधेदीपकौषैरगरसुरमिदावीदिष्युपैः प्रशस्तैः सबैः संसत्फलीषै

गञ्जजामि । सिद्धे सरणं पञ्चज्जामि । साहू सरणं पञ्चज्जामि । केबद्धिपण्णंतो धम्मो सरणं गञ्चज्जामि ॥ ॐ -होँ शाति कुरु कुरु सर्वशांति कुरु कुरु वषट् स्वाहा ॥ अयमनादिसि-हमंत्रः ॥ ( येथे या मंत्राने कर्षुर व चंदन यांच्या गंधाने मिश्रित सुगांधित शुभ्र अशा णंतो घम्मो मंगळं ॥ चत्तारि ळोगुत्तमा । अरहंता ळोगुत्तमा । सिद्धा ळोगुत्तमा । साह स्रण मंगळं । केवळिप-हलांनी २१ वेळा पुष्पांजलि करणे. ) जिनसिद्धसूरिदेशकसाधुवरानखिलभव्यजनमहितान्। केवाक्षिपणांतो धम्मो ळोगुत्तमा ॥ चत्तारि सरणं पब्बज्जामि ॥ अरहते ॐ णमो अरहताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइरियाणं । णमो उवइद्यायाणं । माठ्य भ विसाहण ॥ चतारि मंगळं । अरहंता मंगळं । सिद्धा मंगळं । मांगमंचैत्यचैत्यालयसमन्वितान् पूजयामि नवदेवान् ॥ पूर्णाध्ये ॥ ॥ अथ अनादिसिदमंतः॥ । अथ जयमाला ॥ क्रोगुत्तमा ।

मणुय णागिद्मुर धरिय छत्तत्त्या । पंजकन्नाण सोस्कविन्नी पत्त्या ॥ दंसणं णाणसोस्क अणंतं बळे। ते जिणा दित्त अह्यों वरं मंगळं॥ १॥ जेहि झाणंगिजाळेहि अहिब्रियं। जम्म जर मरण णयरत्तयं दंडयं ॥ जोहि प्तं सिंवं सासयं ठाणयं। ते मंम दितु सिद्धा वरं णाणयं ॥ २॥ ||| पंचमहाचार पंचिंगिसंसाह्या । बारहंगाइ सुदजल्हिं अवगाह्या ॥ मोख्बल-छी महंते महत्ती सहिलख्तणं पाणिपदा ॥ भिवयजणसम्मत्तवाहिरं कारणं । दिंतु सोख्तं मन जिणवरा चावरं ॥ ८॥ घणमि संछिजये ॥ कह्यदो सिन्दिसोस्त्वाय बहुमाणणं । कुणिय काभेंमघणं पुज्जपुज्जा-सया । सूरिणा दिंतु मोब्खंगयासम्ग्या ॥ ३ ॥ घोरसंसार भीमादवी काणणे । तिष्वविद्याळतह पावपंचाणणे ॥ णडमम्गाण जीवाण पहदेसंया । वंदिमो उवस्झाय अह्यो सया ॥ ४ ॥ उम्मातव-चरणकरणेहि जाणंगया । धम्मवरझाणमुक्केकझाणंगया ॥ निभ्भरं तवसिरिष् समार्किगया । साहवो ते महा मोख्लगइ वं दिंतु मे ॥ ५॥ जस्स ळोए पयासेण भविया जणा। अख्तवयं सोल्ल्बयं दिंतु णिचं वरं ॥ मंगळं ळोगुत्तमोय सरणं तहा । सो मम देउ धम्मो वरं मंगळं ॥ ६ ॥ कहिमाकद्विमा दिष्टिमणरंजया । पद्रसालाहि संसोहिया सन्तदा ॥ अद्वाळयाळजुगुदुणउरुसो-हिया। दिंतु मे तिळोब्स्वजिणवस मंगळं॥ ९॥ येण तोत्थेण णवदेवता वंदिये। गुरुहिसंसार-णणं ॥ १० ॥ घता ॥ शुद्धाहीत्सद्धसूरीन् सततमिष्वित्रशास्त्रोपदेशप्रवीणान् । साघुश्रीजैनधर्म-सन्यसोख्तं मम देउ जिण्मासियं ॥ ७ ॥ रुप्प कैचण विविह मणिमयाळोमया । कट्टिमाकट्टिमा सन्वसंसारजीवाण हिद देसया । सन्वदोंसेहि णिचं परं णिम्मळं ॥ सन्वभासं पगं सन्वमणरंजणं थ्रातिनिकरमुधाचैत्यचैत्याल्याध्यीन् ॥ अहंदेवान् प्रबंदे स्वगुणसणिगणापूणींसंधून नवैतान्। || स्वात्मोत्थानंतवोघातुरुवरूपरमानंदृह ग्वृत्तचेतान् ॥ अध्यं ॥ इति नवदेवताविधानं संपूर्णं ॥ ॥ अथ तत्वार्थपूजा ॥

॥ ८ ॥ मतिश्रुतावाधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञाने ॥ ९ ॥ तस्प्रमाणे ॥ १० ॥ आचे परोक्षं ॥ ११ ॥ राणां ॥ १६ ॥ अर्थस्य ॥ १७ ॥ व्यंजनस्यावयहः ॥ १८ ॥ न चुसुरानिष्र्यास्यां ॥ १९ ॥ प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥ मतिः स्मृतिः संज्ञा चितामिनिजाध इत्यनधातरं ॥ १२ ॥ तादिद्रियानिद्र-यिनिमित्तं ॥ १४ ॥ - अवमहेहावायंधारणाः ॥ १५ ॥ बहुबहुविघक्षिप्रानिस्तानुस्हघुवाणां सेत-त्रैकाल्यं ह्रन्यपट्कं नवपद्सहितं जीवषट्कायलेश्याः । पंचान्ये चास्तिकाया वतसामितिगतिज्ञान-चारित्रभेदाः॥ इत्येतन्मोक्षमूळं त्रिभुवनमहितं योक्तमहित्रिरोभः प्रत्येति श्रद्द्याति स्पृशति च मृतिमान् यः स वै शुद्धहाष्टिः ॥ १ ॥ सिद्धे जयप्पिसिद्धे चेउविहाराहणाफलं पत्ते । वंदे ता अर-णाणचारितं तत्राणमाराहणा भाणिया ॥ र ॥ नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु ।। मोक्षमार्गस्य नेतारं मोक्षमागैः॥ १॥ तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्द्दोनं ॥ २ ॥ तन्निसगोद्धिगमाद्वा ॥ ३ ॥ जीवाजीवास्त-नेदेशलामित्वसार्धनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकाळांतरमाबाल्पबहृत्वैश्र हिते वोच्छे आराहणा कमसो ॥ र ॥ उज्जोवणमुज्जोवणं णिव्वाणसाहणं च णिच्छरणं । दंसण-भेतारं कर्मभूभृतां । ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तहुणल्ङ्घये ॥ ४ ॥ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि व्बंधसंवरनिजेरामोक्षास्तत्वं ॥ नामस्थापनाद्रव्यमोवतस्त्रव्यासः ॥ ५ ॥ प्रमाणनयैरधिगमः ॥ ६ ॥

भाज्यानि युगपदेकसिन्नाचेतुभ्यः॥ धरे॥ निरुषमोगमंत्यं॥ ४४॥ गर्भसंमू=छनजमायं॥ ४५॥ औषपादिक वैक्रियिक 11.8६ ॥ टार्डियप्रत्ययं च ॥ ४७ ॥ तैजसमिष ॥ ४८ ॥ शुभं विशुष्टमज्या-मयावित्रहा ॥ २९ ॥ एकं द्वौ त्रीन्यानाहारकः ॥ ३० ॥ संमूच्छेनगर्भोपपादाज्जन्म ॥ ३१ ॥ साचि-चर्गातसंकृताः सेतरा मिश्राश्चैकरास्त्रद्योनयः ॥ ३२ ॥ जरायुजांडजपोतानां गर्भः ॥ ३३ ॥ देव-शरीसणि ॥ ३६ ॥ परंपरं सूक्ष्मं ॥ ३७ ॥ प्रदेशतोऽसंख्येयमुणं प्राक्तैजसात् ॥ ३८ ॥ अनंत-याणि॥१५॥ हिविधानि॥१६॥ निवृत्युपकरणे इन्येदियं॥१७॥ रुव्धपुष्योगौ मार्ने-नारकाणामुपपादः ॥ ३४ ॥ श्रेपाणां संमूच्छनं ॥ ३५ ॥ औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मण-भेंदः ॥ ६ ॥ संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥ समनस्कामनस्काः ॥ ११ ॥ संसारिणस्राम्था-व्रराः॥ १२॥ प्यन्यमेजोबायुवनस्पतयः स्थावराः॥ १२॥ द्वीद्याद्यसारः॥ १८॥ पंचेद्रि-। २६॥ आवेत्रहा जीवस्य ॥ २७ ॥ वित्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुभ्यः ॥ २८॥ एकस-श्रुतमानिष्रियस्य ॥ २१ ॥ वनस्पत्यंतानामेकं ॥ २२ ॥ क्रिमिपिपीलिकाभ्रमस्मनुष्यादीनामेकैकन्न-द्धानि ॥ २३॥ मंज्ञिनः समनस्काः ॥ २४ ॥ वित्रहगतौ कर्मयोगः ॥ २५ ॥ अनुश्रोणिगतिः गुणे परे ॥ ३९ ॥ अप्रतिषाते ॥ ४० ॥ अनादिसंबंधे च ॥ ४१ ॥ सर्वस्य ॥ ४२ ॥ तदाद्रीनि ह्रियं ॥ १८ ॥ स्पर्शनरसनघाणच्छाःश्रोत्राणि ॥ १९ ॥ स्पर्शरसगंघवणेशब्दास्तद्योः ॥ २० ॥

है। बाति चाहारक प्रमत्तसंयतस्यैय ॥ १९ ॥ नारकसंमुष्डिनो नगुंसकानि ॥ ५० ॥ न देवाः ॥ ५१ ॥ थांधिगमे मोक्षशास्त्रे दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ पयश्रंद्नौरक्षतैः पुष्पबृदैनीयेदीपरिधृपप्तीः ॥ तमोमहातम:प्रभा भूमयो घनांबुवाताकाराप्रतिष्ठाः सप्ताघोऽघः ॥ १॥ तासु त्रिंशत्पंचितिपंचद-शद्रात्रिपंचोनैकनरकशतसहस्राणि पंच चैव यथाकमं ॥ २ ॥ प्रथमायां प्रतरास्रयोद्शायोऽधो पन्नमहापन्नातिगिन्छकेसरीपुंडरीकमहापुंडरीका न्हदास्तेषामुपरि ॥ १५ ॥ प्रथमो योजनसहस्रा-॥ मुद्राः ॥ ८ ॥ द्विद्विविष्कंभाः पूर्वपूर्वपरिक्षेषिणो वलयाकृतयः ॥ ९ ॥ तन्मध्ये म्रनाभिर्वतो योजन-रोषास्त्रिवेदाः॥ ५२॥ औपपादिकचरमोत्तमदेहाः संस्वेयवर्षांगुषोऽनषवत्यायुपः॥ ५३॥ इति तत्वाः। तलैस्यंदानैरहं पूजयामि जिनेंद्रस्य सूत्रं द्वितीयं भजामि ॥ अध्यं ॥ २ ॥ रत्नशकराबालुकापंकधूम-शतसहसाविष्कंभो जंबुद्वीपः ॥ १०॥ भरतहैमबतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवषोः क्षेत्राणि ॥ ११॥ तिद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिसवन्महाहिसवाक्षषघनीऌरुषिमशिखरिणो वर्षघरपवेताः ॥ १२ ॥ द्विहाँनाः॥ ३॥ नारका नित्याशुभतरलेक्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः॥ ४॥ परस्परोद्गिरित-| दुःखाः ॥ ५ ॥ संक्रिष्टासुरोद्गिरितदुःखास्त्र प्राक्चतुध्याैः ॥ ६ ॥ तेष्वेकत्रिसप्तद्शसपदशद्दाविंशति-त्रयांश्रिशत्सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः॥ ७॥ जंब्द्रीपऌवणोदादयः शुभनामानो दीपस-हेमार्जुनतपनीयवेंडूर्यरजतहेममयाः ॥ १३ ॥ मणिविचित्रपार्था उपरि मूळे च तुल्यविस्ताराः ॥ १८॥

यामसाद्वीविष्कंमो -हदः॥ १६॥ द्रायोजनावगाहः॥ १७॥ तन्मध्ये योजनं पुष्करं॥ १८॥ 🍴 🖺 👭 ॥ १०१॥ विदेहाः कमैम्मयोऽन्यत्र देवकुरूनाकुरूभ्यः ॥ १८ ॥ नृष्यिती परावरे तिपङ्योपमांतर्मेहूते ॥ १९ ॥ ॥ २२ ॥ शेषास्त्वपग्गाः ॥ २३ ॥ चतुद्शनदीसहस्नपरिश्ता गंगासिध्वाद्यो नवाः ॥ २४ ॥॥ तिर्यग्रोनिजानां च ॥ ४० ॥ इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे, त्तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ पानीयचंद-नशुभाक्षतचार्ष्येजश्वेतेतरीबद्धस्वंपकपारिजातैः । नैवेद्यकैः प्रवरदीपसुधुपतासेः स्त् यजासि मट्समयाभ्यामुत्तापिष्यवत्तापिणीःयां ॥ २८ ॥ ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥ २९ ॥ एकद्वित्रिप-∭ पुष्कराधें चा॥ ३५॥ - प्राङ्मानुषोत्तराग्मनुष्याः ॥ ३६ ॥ आयो गले⁼छाश्र ॥ ३७ ॥ भरतैरावत-" कालाः ॥ ३२ ॥ भरतस्य विष्कंभो जंबृद्वीपस्य नवतिशतभागः ॥ ३३ ॥ द्विघतिकीष्ढं ॥ ३८ ॥ ॥ मिह्नगुणद्विगुणा न्हदाः पुष्कराणि च ॥ १९ ॥ तन्नियासिन्यो देन्यः श्रीन्हीमुतिकार्तिबुव्हिल्व्हन्यः। 'भरतः षाङ्केशतिपंचयोजनंशतविस्तारः षट् चैकोनविंशतिभागा योजनस्य ॥ २५ ॥ ताह्युणिष्टि-द्रानारीनरकांतासुवर्णरूष्यकूलारकारकोदाः सरितस्तन्मध्यगाः॥ २१॥ इयोष्ट्रेयोः पूर्वाः पूर्वगाः पत्योपमास्थतयः सामानिकपरिषत्काः ॥ २०॥ गंगासिधुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकातासीतासीतो-गुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहांताः ॥ २६ ॥ उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥ २७ ॥ भरतैरावतयोवृद्धि हासौ च्योपमिस्थितयों हैमवतकहारिवर्षकदैवकुरवकाः ॥ ३०॥ तथोत्तराः ॥ ३१॥ विदेहेषु संख्येय-

त्तियं जिनदेन भक्त्या ॥ अध्यं ॥ देवाश्रताणिकायाः ॥ १ ॥ अगादितास्त्रिषु पीतांतर्लेख्याः ॥ २ ॥ 🎼 दशाष्टपंचद्वादशाविकाल्पाः कल्पोपपन्नपर्यताः॥ ३ ॥ इंद्रसामानिकत्रायक्षिशपांरिषदात्मरक्षत्योक-॥ पालानीकप्रकीर्णकाभियोग्यकिल्विषिकाश्चेक्याः ॥ ४ ॥ त्रायांक्षिराष्ठोकपालवज्यो व्यंतरज्योतिष्काः ॥ ५ ॥ पूर्वयोद्दींदाः ॥ ६ ॥ कायप्रवीचारा<sup>,</sup> आ ऐशानात् ॥ ७ ॥ शेषाः स्पर्शेरूपशब्दमनःप्रवी-| चाराः ॥ ८ ॥ परेऽप्रबीचाराः ॥ ९ ॥ भवनवासिनोऽसुरनागविषुःसपर्णाभिवातस्तनितोद्धिष्ठीपदि-छमाराः ॥ १० ॥ व्यंतराः किन्नरिकेपुरुषमहोरगगंधर्वयक्षराक्षसभूतापिशाचाः ॥ ११ ॥ ज्योतिष्काः सूयोंचंद्रमसौ ग्रह्नक्षनप्रकीर्णकतारकाश्र ॥ १२॥ मेरप्रदक्षिणा नित्यगतयो चलोके ॥ १२॥ तत्कृतः॥ ॥ १७॥ उपर्युपरि ॥ १८॥ सौधर्मेशानसनत्स्मारमाहेंब्रबहःबद्योत्तरत्यंतवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रशता-च ॥ १९ ॥ रियतिप्रभावसुम्बचुतिलेश्याविशुद्धीद्रियावधिविषयतोऽधिकाः ॥ २० ॥ गतिशरिपरिश्र-हाभिगानतो हीनाः ॥ २१ ॥ पीतपस्यगुक्कलेश्याः द्विनिशेषेषु ॥ २२ ॥ प्राग्येवयकेभ्यः कल्पाः कालिभागः ॥ १४ ॥ बहिरवस्थिताः ॥ १५ ॥ वैमानिकाः ॥ १६ ॥ कल्पोपपन्नाः कल्पातीतास्र रसहस्रारेष्वानत्राणत्योरारणाऱ्युतयोनेवस् भैवेयकेषु विजयवैजयंतजयंतापराजितेषु सर्वाथिसिङ्गी ॥ २३॥ ब्रह्मलेकाल्या लौकांनिकाः ॥ २४॥ सारस्वतादित्यवन्ह्यकणगर्झतोयतुपिताच्याबाघारि-| टाप्त ॥ २५ ॥ वियजादिषु द्विचरमाः ॥ २६ ॥ औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तियंग्योनयः ॥ २७ ॥ स्थतिरमुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां ॥ २८ ॥ सागरोपमत्रिपल्योपमार्धहीनमिताः ॥ २९ ॥ सौधर्मेशा- ြ ॥ १०२॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ मलिलगंषशुभाक्षतपुष्पकैश्वरसुदीपसुधूपफलामुतैः । शुभद्मगलगीयविस- \iint लोकाकारोऽबगाहः ॥ १२ ॥ धमाधमीयोः कृत्ने ॥ १२ ॥ एकप्रदेशादिपु भाज्यः पुद्रलानां ॥ १८ ॥ नयोः सागरोपमेऽधिके ॥ ३०॥ सनत्कुमारमाहेंद्रयोः सप्त ॥ ३१॥ तिसप्तनवैकाद्शतयोद्शपंचद-शाभिरधिकानि तु ॥ ३२ ॥ आरणाच्यतादूध्वेमकैकेन नवसु भैवेकेषु सर्वार्थसिध्दौ च ॥ ३२ ॥ क्व्याणि ॥ २ ॥ जीवाश्र ॥ ३ ॥ नित्याविस्थातान्यरूपाणि ॥ ४ ॥ रूपिणः पुद्रलाः ॥ ५ ॥ आ आकाशादेकइर्ट्याणि ॥ ६.॥ निष्कियाणि च ॥ ७ ॥ असंस्थेयाः प्रदेशा धर्माधर्मेकजी-वानां ॥ ८ ॥ आकाश्वस्यानंताः ॥ ९ ॥ संख्येयासंख्येयाश्व पुर्हालानां ॥ १० ॥ नाणोः ॥ ११ ॥ अपरा पल्योपममधिकं ॥ र ।। परतः प्रतिः पूर्वापूर्वानंतराः ॥ र ५ ॥ नारकाणां च ॥ रे६ ॥ द्वितीयादिषु ॥ ३७ ॥ दशवर्षसहस्राणि प्रथमायां ॥ ३८ ॥ भवनेषु च ॥ ३९ ॥ व्यंतराणां च ॥ ४० ॥ परा पत्योपममधिकं ॥ ४१ ॥ ज्योतिष्काणां च ॥ ४२ ॥ तद्धभागोऽपरा ॥ ४३ ॥ लैंकांतिकानामधी ॥ ४४॥ सागरोपमाणि सर्वेषां ॥ ४५॥ इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे "असंख्येयभागादिषु जीवानां ॥ १५ ॥ प्रदेशसंहारविस्परियां प्रदीपवत् ॥ १६-॥ गतिस्थित्युपग्रही जितेजिनपते जिनराज यजाम्यहं ॥ अध्ये ॥ ४ ॥ अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्रलाः ॥ १ ॥

वंते ॥ २६॥ मेदाद्णुः ॥ २७॥ मेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः ॥ २८॥ सहव्यत्रक्षणं ॥ २९॥ उत्पा-इति तत्वांथांधिगमे मोक्षशास्त्रे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ तोयगंधसारपारसूज्वलैः सुतंडुलैः । पुष्पवा-यजामि १९॥ सुखदुःखजीवित्मरणोपप्रहाश्र ॥ २०॥ परस्परोपप्रहो जीवानां ॥ २१॥ वर्तनापरिणामः कियाः परत्वापरत्वे च काळस्य ॥ २२ ॥ स्पर्शेरसगंधवर्णवंतः पुद्रलाः ॥ २३ ॥ शब्दबंधसीक्ष्म्य-थील्यसंस्थानमेदतम॰ छायातपोद्योतवंतश्र ॥ २४ ॥ अणवः स्कंषाश्र ॥ २५ ॥ मेदसंघातेभ्य उत्प-। दन्ययधौन्ययुक्तं सत् ॥ ३०॥ तद्रावान्ययं नित्यं ॥ ३१॥ अपितानपितासिद्धः ॥ ३२॥ क्षिग्धरूक्षत्वाद्वेषः ॥ ३३ ॥ ने जघन्युगुणानां ॥ ३४ ॥ गुणसाम्ये सहशानां ॥ ३५ ॥ द्यधिकादि-गुणानां तु ॥ रे६ ॥ बंधेऽधिकौ पारिणामिकौ च ॥ रे७ ॥ गुणपर्ययवहर्ज्य ॥ रे८ ॥ कालुख्य सूत्रपंचमं ॥ अध्ये ॥ ५ ॥ कायत्राङ्मनःकर्म योगः ॥ १ ॥ स आस्रवः ॥ २ ॥ ग्रुभः, पुष्यस्याः ॥ ३९॥ सोऽनंतसमयः ॥ ४०॥ इन्याश्रया निगुणा गुणाः ॥ ४१॥ तन्द्रावः परिणामः ॥ ४२॥ शुभः पापस्य ॥,३॥ सकषायाकषाययोः सांपरायिकेयाँपथयोः॥ ४॥ इंद्रियकपायाव्रतिकयाः धर्माधर्मयोरुपकारः ॥ १७.॥ आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥ शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पृह्छानां पंचचतुःपंचपंचित्रंशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः॥५॥ तीवमंदजाताज्ञातभावाधिक्रणवीयिविशेषे णवारणीय संबरसमन्वितैः ॥ दीपधूपनाळिकेरपूगमादिभिः फलैः । रौष्यपात्रसंस्थितं

भ्यस्तिद्विशेषः ॥ ६ ॥ अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ७ ॥ आवं संरंभसमारंभारंभयोगकृतकारिता "हि

सम्यक्तं च ॥ २१ ॥ योगवक्ताविसंवादनं चाशुभस्यं नाम्नः ॥ २२ ॥ तद्विप्ररीतं शुभस्य ॥ २३ ॥ परं ॥ ९ ॥ तत्प्रदोषनिन्हवमात्सयौतरायासादनोपघाता , ज्ञानद्शैनावरणयोः ॥ १० ॥ दुःखशोक-तापाकेद्नवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्वस्य ॥ ११॥ भूतव्रत्यतुकपादानसरागसंयमादि-तुमतक्तायाविशेषे सिसिश्वतिश्वेकशः ॥ ८॥ निर्वतिनानिसेषसंयोगनिसगो हिचतु द्वित्रिमेदाः दर्शनविशुष्टिर्विनयसंपन्नता शीलवर्तेष्यनतिचारोऽभीष्टणज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्यागतपसी साघु-तिक्रपर्यो नीचेर्नस्यनुत्सेकी चोत्तरस्य ॥ २६ ॥ विद्यक्ररणमंतरायस्य ॥ २७ ॥ इति तत्त्राथाधिगमे कपायोदयात्तीवपरिणामश्रारित्रमोहस्य ॥ १४ ॥ बह्वारंभपरिप्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५ ॥ माया तैयंग्योनस्य ॥ १६ ॥ अल्पारंभपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥ १७ ॥ स्वभावमादंवं च ॥ १८ ॥ निःश्री-लिमतांत्रं च सत्रेषां ॥ १९ ॥ सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजराबालतपांसि देवस्य ॥ २० ॥ समाधिवयावृत्यकरणमहेदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनमित्तरावश्यकापरिहाणिमिर्गप्रभावना प्रवचनवत्सळ-योगः क्षांतिः सौचिमिति सद्देद्यस्य ॥ १२ ॥ केवालिश्रुतसंघधमदिवावणंपादो दर्शनमोहस्य ॥ १३ ॥ त्वमिति तीर्थकरत्वस्य ॥ २८ ॥ परात्मनिदाप्रशंसे सद्सहुणोच्छाद्नोन्हावने च नीचैगींवस्य ॥ २५॥ मीश्रशामि पष्टोऽज्यायः ॥ ६ ॥ वारिचंदनाक्षतेः प्रकुष्ठिविच्यभोजनैर्दीपधूपसारसाघ्रचोचमोचसंयुतेः। | गुभगीतनाट्यवाद्यमंगलैविंगाजितं पूज्याम्यहानिंशं जिनेंब्सूत्रषष्ठमं ॥ अध्यै ॥ ६ ॥ हिंसानृतस्ते-वंच ॥ ३॥ वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेष्णसमित्यात्योकितपानमोजनानि पंच ॥ ४॥ कोधलोम-भैक्ष्यज्ञास्रिसद्धमांविसंवादाः पंच ॥ ६ ॥ स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहरांगनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरणवृष्ये-सत्वगुणाधिकक्किरयमानाविनयेषु ॥ ११ ॥ जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थं ॥ १२ ॥ प्रम-मिहत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पंच ॥ ५॥ भ्यन्यागारविमोजितावासपरोपरोधाकरण-ष्टरसस्त्रश्रीरसंस्कारसामाः पंच ॥ ७ ॥ मनोज्ञामनोज्ञीष्र्याविषयरागद्वेषवजीनानि पंच ॥ ८ ॥ हिंसादिष्यिद्यामुत्रापायायद्यद्रीनं ॥ ९ ॥ दुःखमेव वा ॥ १० ॥ मैत्रीप्रमोद्कारुष्यमाध्यस्थानि च त्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥ असद्भिधानमन्तं ॥ १८ ॥ अद्तादानं स्तेयं ॥ १५ ॥ मैथुनमब्रह्म ॥ १६ ॥ मूच्छी परिग्रहः ॥ १७ ॥ निःश्रल्यो ब्रती ॥ १८ ॥ अगार्यनगारश्च ॥ १९ ॥ अणुत्रतोऽगारी ॥ २०॥ दिग्देशानर्थेदंडचिरतिसामायिकप्रोषघोपत्रासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथि-संविभागवतसंपन्नश्च ॥ २१ ॥ मारणांतिकी सहेखनां योषिता ॥ २२ ॥ शंकाकांक्षाविचिकित्सान्य-इधिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्द्धरितिचाराः ॥ २३ ॥ बत्रशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं ॥ २४ ॥ बंधवध-| याबसपरियहेम्यो विरतिवैतं ॥ १ ॥ देशसवैतोऽणुमहती ॥ २ ॥ तत्स्थैयधिं भावनाः पंच च्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥ २५ ॥ मिश्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखिकयान्यासापहारसा- = 80 × = मिध्याद्शीनाविरातिप्रमाद्कषाययोगा बंधहेतवः ॥ १ ॥ सकषायत्वाज्जीवः कमीणो योग्यान् पुद्र-लानाद्ते स बंधः॥ २ ॥ प्रकृतिरिथत्यनुभागप्रदेशास्तिद्विधयः॥ ३ ॥ आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवे-कारमंत्रभेदाः ॥ २६ ॥ स्तेनप्रयोगस्तदाहतादानविरुद्धराज्यातिकमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूप-इति तत्वार्थाधिगमें मोक्षशास्त्रें सममोऽध्यायः ॥ ७ ॥ वामिश्च चंदनशुभाक्षतचारुपुष्प-नैवेद्यदी-पवरधूपफलाध्येयुक्तैः । गंभीरमंबुनिधिनाद्समान्सृत्ये यजामि जिनसूत्रकसप्तमं वै ॥ अध्ये ॥ दनीयमोहनीयायुनीमगोत्रांतरायाः ॥ ४ ॥ पंचनबद्यष्टाियंशतिचतुर्धिचत्वारिशहिपंचभेदा यथा-नपरव्यपदेशकरणमात्सर्यकालातिकमाः ॥ १६ ॥ जीवितमरणाशंसामित्रानुरागमुखानुबंधनिदा-नामि ॥ ३७॥ अनुप्रहार्थं स्वस्यातिसमों दानं ॥ ३८ ॥ विधिक्रव्यदात्पात्रविदेषात्ताद्वरोषः ॥ ३९॥ क ज्य बहाराः ॥ २७॥ परिविबाहकरणेरवरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनानगिजीडाकामतीत्राभि-रस्मृत्यनुपरथानानि ॥ ३४ ॥ सिचनसंबंधसामिभआभिषयदुःपकाहाराः ॥ ३५ ॥ सिचिननिसेपापिधा-निवेशाः ॥ २८ ॥ क्षेत्रवास्तुहिरण्यमुवणंधनधान्यंदासीदांसकुप्यभांड्प्रमाणातिकमाः ॥ २९ ॥ अध्वाधिरित्यंग्व्यतिकमक्षेत्रबृद्धिरमृत्यंतराघानानि ॥ ३०॥ आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गल-क्षेपाः॥ ३१॥ कंद्पकौत्कुच्यमौत्वर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि॥ ३२,॥ योग-दुःप्रणिघानानाद्रस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगदि।नसंस्तरोपक्रमणानाद्-

॥ ६२ ॥ दानलाममोगोपमोगवीयोणां ॥ १३ ॥ आदितास्तमुणामंतरायस्य च त्रिशत्सागरोपमको-॥ तप्रदेशाः ॥ रेषु ॥ सद्देवशुभायुनीमगोत्राणि पुष्वं ॥ रे५ ॥ अतोऽन्यत्पापं ॥ रे६ ॥ इति तत्वाथिः ॥ विंगमे मोक्षशास्त्रे अष्टमोऽस्यायः ॥ ८ ॥ क्षीरान्धितोयैर्ययारिपूरैः स्बंदनैरतंदुल्पंचपुंजैः । मंदार-कमं ॥ ५ ॥ मतिश्रताबधिमनःपर्ययकेबलानां ॥ ६ ॥ च्छारच्छारवधिकबलानां निद्रानिद्रानिद्रा-नीयाख्यास्त्रिद्दिनवषोडशभेदाः सम्यक्त्विमध्यात्वनदुभयान्यकपायकपायो हाम्यस्त्यत्त्रोकभयजुन् सिंशासागरोपमान्यायुपः ॥ १७ ॥ अपरा द्वाद्शमुह्तां वेदनीयस्य ॥ १८ ॥ नामगोत्रयो-| लेमाः ॥ ९ ॥ नारकतैर्यम्नानुपदैवानि ॥ १०,॥ मतिजातिश्रिरांगोपांगनिमाणव्घनस्वातस्-॥ त्रसमुसगसुस्वरदुःस्वरशुभस्हमपयातिरिथरादेययदाःकीतिसेतराणि तिर्धकरतं च ॥११॥ उचैनीचैश्र ट्रिकोट्यः परा स्थितिः ॥ १८ ॥ समितिमीहनीयस्य ॥ १५ ॥ विंशतिनीमगोत्रयोः ॥ १६ ॥ त्रय-निर्जम ॥ २३ ॥ नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेपात्मुक्षेकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनंतानं-शचलाप्रचलाप्रचलास्यानग्रह्यश्च ॥ ७ ॥ सद्सहेब ॥ ८ ॥ द्र्यानचारित्रमाह्नायाकपायकपायवे*द*-ॄ गुप्सास्त्रीपुनपुसकवेदाः अनेतानुबंध्यप्रत्याख्यानप्रयाख्यानसंज्वलनविकल्पाश्रेकदाः क्रांधमानमाया-स्थानसहनन्रपश्रसमंघवणोतुपूर्वोगुरुत्वूप्घातपरघातातपोद्यातो रक्षापतिहायोगतयः प्रत्येकश्रीर-रघों ॥ १९॥ शेवाणामंत्रछेहूर्ता ॥ २०॥ विष्यकोऽनुसवः ॥ २१॥ स वथानाम ॥ २२॥ ततश्र

भा पुरमेनिस्सासुमंधेरवाभि सूत्रं जिनमष्टमं च ॥ अध्ये ॥ ८ ॥ जास्त्रवानिरोधः संवरः ॥ १ ॥ ही॥ ॥ १०५॥ पहाः॥ ८॥ ध्रात्मिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्रीचयोनिषयाशय्याक्रोशवधयाचनालाभरोन, रालेकिबोधिदुर्लभधमीत्वाल्यातत्वानुचितमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥ मार्गाैच्यवननिजेरार्थं परिषोढन्याः परी-मतपस्यागाकिचन्यबह्मचर्याण धर्मः॥ ६॥ अनित्याश्ररणसंसारैकत्वान्यत्वाश्रुच्यास्वयसंवरिनिजे-गतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञाचानाद्शेनानि ॥ ९ ॥ सूक्ष्मसांपरायकञ्चस्थवीतरागयोश्रतुद्श सामायिक च्छेदोपस्थापनापरिहारिवशु छित्तूक्ष्मसांपराय्यथाख्यातमिति चारित्रं ॥ १८ ॥ अनुश्नाः गृतिः॥ ४॥ इ्यामापैपणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥ ५॥ उत्तमक्षमामादेबाजंबसत्यशोचसंय-यमोद्यंश्रतिपरिसंख्यानरसपरित्यागाविविक्तशय्यासंनकायक्केशा बाह्यं तपः ॥ १९॥ प्रायाश्रित्तवि-स मुतिसामितिधमनिप्रेक्षापरीपहजयचारित्रैः॥ २॥ तपसा निजंरा च ॥ ३॥ सम्यग्योगनिप्रहो । १०॥ एकाद्श जिने ॥ ११ ॥ बाद्रसांपराये सर्वे ॥ १२ ॥ ज्ञानावरणे प्रजाज्ञाने ॥ १३॥ दर्शनमोहांतराययोरद्रशनालाभौ ॥ १८ ॥ चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोश्यांचासत्कारपुर-स्काराः ॥ १५ ॥ वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥ एकाद्यो भाज्या युगपदेकास्मिन्नैकोनविशातिः ॥ १७ ॥ नयवयाबृत्यस्वाष्यायव्युत्समंष्यानान्युत्तरं ॥ २०॥ नवचतुर्देशपंचिद्वमेदा यथाकमं ॥ २१॥

प्राम्यानात् ॥ २२ ॥ आङोचनप्रतिक्रमणतद्भयविवेक्ठ्युत्सगैतपश्छेदपरिहारोपस्थापनाः ॥ २३ ॥

ज्ञानदर्शनचिरितोपचाराः ॥ २४ ॥ आचायोपाध्यायतपरवीशैक्ष्यग्लानगणकुलसंघसाधुमनोज्ञानां∥ शुक्के चाद्ये पूर्वविदः ॥ ३८ ॥ परे केवाहिनः ॥ ३९ ॥ पृथक्वेकत्ववितकंसुक्ष्माक्रियाप्रतिपातिब्युप-∭ ॥ २५ ॥ वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोषदेशाः ॥ २६ ॥ बाह्याभ्यंतरोषध्योः ॥ २७ ॥ उत्तमसंहन-आतैममनोज्ञस्य संप्रयोगे तिद्वप्रयोगांय स्मृतिसमन्वाहारः ॥ ३१॥ तिद्वपरीतं मनोज्ञस्य ॥ ३२ ॥ वेदनायात्र ॥ ३३॥ निदानं च ॥ ३४॥ तद्विरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानां ॥ ३५॥ हिंसानृतस्ते-॥ नस्यैकायाचितानिरोघो ध्यानमंतर्मेहृतांत् ॥ २८ ॥ आतंरोंद्धमंशुक्कानि ॥ २९ ॥ परे मोक्षहेत् ॥ ३० ॥ जिनाः ॥ ४६ ॥ कमशोऽसंख्येयगुणनिर्जाः ॥ ४७ ॥ पुलाकबकुराकुरालिनिर्भथसातका निर्भथाः॥ ॥ ४८ ॥ संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थेलिगलेश्योपपादस्थानविकल्पतः साध्याः ॥ ४९ ॥ इति तत्वार्था-यतिपयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः॥ ३६ ॥ आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय घम्ये ॥ ३७॥∥ रतिकियानिवर्तीनि ॥ ४० ॥ =यैकयोगकाययोगायोगानां ॥ ४१ ॥ एकाश्रये सावितकेविचारे∥ ॥ ४५ ॥ सम्यग्द्रष्टिश्रावकविग्तानंत्रवियोजकद्र्यनमोहक्षपकोपरामकोपशांतमोहक्षपकक्षािणमोह-∭ पूरें ॥ ४२ ॥ अवीचारं द्वितीयं ॥ ४३ ॥ वितकैः श्रुतं ॥ ४४ ॥ वीचारोऽर्थव्यंजनयोगसंकांतिः∥ | विगमे मोक्षशास्त्रे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ कीलालैमेलयोक्त्यैः सुखकरेंब्रीबुज्दवैसांडुलैः । पुष्पैमोंज्य-| मिट्रीपधूपफलकेरध्यैः सुपात्रस्थितैः ॥ मक्याऽहं परयाऽचैयामि सततं संसारचंघिच्छदं । सद्यमेत्रति-

द्यानाय

| केबलं ॥ १ ॥ बंघहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्तकमीविष्रमोक्षो मोक्षः ॥ १ ॥ औपश्राभिकादिभन्य-॥ हिं गादक ननमक सूत्रे जिने संगठ ॥ अध्ये ॥ ९ ॥ मोहक्षयात ज्ञानदर्शनावरणांतरायक्षयाज्ञ ट्यपगतलेपालाचुवद्रेंडबीजवद्मिशिखावच ॥ ७ ॥ घर्मास्तिकायाभावात् ॥ ८ ॥ क्षेत्रकालगतिछि-∥ वाबेषु मंदरनिनादवतीषु सत्सु सूत्रं महामि द्शमं जिनचंद्र भक्षया ॥ अध्ये ॥ द्शाध्यायपिर-| त्यानां च ॥ ३ ॥ अन्यत केवलसम्यक्तवज्ञानद्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥ तद्नेतरमूध्वै गच्छत्यालो-किंतात् ॥ ५ ॥ पूर्वप्रयोगाद्संगत्वादंघच्छेदात्याग्तिपरिणामाच्च ॥ ६ ॥ आविछकुलालचक्रव-गतीर्थेचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगाहनांतरसंख्यात्पबहुत्वतः साध्याः ॥ इति तत्वार्थाधगमे रहींनं व्यंजनसंधिविवर्जितरेफं। साधुभिरत्रं मम क्षमितव्यं को न विमुह्याति शास्त्रसम्हे ॥ २ ॥ दशाध्यायेषु सुत्राणां तत्वाथे गणना स्मृता । शतानि त्रीणि पंचाशद्धौ च यतिकुंजरेः ॥ ३ ॥ मोक्षशास्त्रे न्द्रामोऽध्यायः ॥ १० ॥ पाथैः सुचंद्रनशुभाक्षतपुष्पत्रातैनैवेबदीपवरधूपफल्राध्येकेश्र त्वगरणं वयधरणं संयमसरणं च जीवद्याकरणं । अंते समाहिमरणं चउगह्दुख्सं णिवारेइ ॥ ६॥ तत्तार्थमूत्रकत्तीरं गुघ्रापिच्छोपलक्षितं । वंदे गणींद्रसंजातमुमास्वामिमुनीक्षरं ॥ ७ ॥ जं सक्षड् ते कीरइ जं न ण सकेइ ते न सदहणं। सददमाणो जीवो पावई अजगमरं ठाणं ॥ ५॥

पदमचउक्के पदमं पंचम्मे जाण पुमालं तच । छह्सत्तमेमु आस्सव अहम्मे बंधं च णायन्या ॥ ७ ॥ णयमे संबर णिज्जर दहमे गोष्टलं विहाणेई । इह सत्ततम्ब भणियं जिणपणितं दहमुत्ते ॥ ८-॥ इति तत्वार्थपुजा समाप्ता ॥

# ॥ अथ नंदीश्वर्ष्जा॥

अत्र मम सन्निहिता भवत २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ सुहेमादिपात्नापितेः केर्यजेऽहं । सुनंद्रिश्वरस्थं शताधीद्वेगेहं ॥ ॐ -हीं अष्टमनंद्रीश्वरद्वीपे द्वापंचाशिष्टानालयेभ्यो जलं निवंपामि स्वाहा ॥ मलायोन्हवैगीधसारैयंजेऽहं । सुनंदी॰ ॥ ॐ =हीं अ॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ सुज्ञा-ल्युक्रवैमॉक्तिरागैयजिऽहं। सुनंदी॰॥ ॐ न्हीं अ॰॥ अक्षतान्॥ ३॥ हतानंगबाणं सुपुष्पै-नंद्रिश्वराष्टमविद्यालमनोज्ञरूपे द्वीपे जिनेश्वरम्बहाश्र भवंति युग्मं। पंचाद्यादिद्रमहितान् प्रयजामि अत्रावतरतावतरत संबोपट् स्वाहा । ॐ -हीं अ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ -हीं अ॰ येंजेरहं। सुनंदी ॥ ॐ न्हीं अ ॥ पुष्पं॥ ४ ॥ सुसंत्यक्तं भक्तमुख्येंयेंजेरहं। सुनंदी ॥ सिछं देवेंद्रनागपतिचिचितचार्विबान् ॥ १॥ ॐ हीं अष्मनंदीश्वरद्दीपे द्वापंचाशिजानालया डॐ नहीं अ०॥ चरं॥ ५॥ सुबोधप्रद्रिषेधिताद्यैयंजेऽहं। सुनंदी०॥ ॐ न्हीं अ०॥ द्रीपं॥ ६। सुकपूरकृत्णादिधुपैयंजेऽहं । सुनंदी॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ ततोष्ट्रामकीिं की मापनीऽहै। सुनदी॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ मत्हे ॥ ८ ॥ जालाधैयुतिरैध्यदानैयीजेऽहं। सुनंदी॰ ॥ परयंतीच बद्तीय दृश्यमानान् यजे जिनान् । पुरंद्रसभागस्थान् परिपूर्वनगश्रितान् ॥ ॐ =हीं ॥ अथ प्रत्येकपूजा ॥ ें से अ ॥ अस्य ॥ यांतियासं पुष्पांजिहः ॥

DE INC

अत्राचतरतावतरत संबोषट् गण्ट्र स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसानिधीकरणं ॥ सिद्धेईवीभूतसिताश्वकल्कैजंले: सितांभोजद्लाभि-गमे: नंदीभरद्वीपाजनंद्रविंगल् नतामरेंद्रानाभिनंद्यामि ॥ ॐ हाँ अष्टमनंदीश्वरद्वापे पूर्वेदिशावरत-शुमिश्रेरिष सिष्टिलव्ह्ये। नंदी॰ ॥ ॐ ही अ॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ शाल्यक्षतैरक्षतमूर्तिलक्ष्येश्रंद्रा-मित्रिशुचतिलेशकल्केः। नंदी॰ ॥ ॐ ही अ॰ ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ पुष्पैः प्रपुष्पीकृतभव्यत्हो-स्याहा। डेर्ज हों अ॰ अन तिष्ठत २ ठठ स्वाहा। ॐ हीं अ॰ अत्र मम सान्निहिता भवत २ गिर्गाकृतिमजिनचैत्यचैत्यालयेभ्यो जलं निर्वेषामि स्वाहा ॥ श्रीखंडकल्कैः सितकुकुमाद्येः शीतां-काल पूतारितवार्थान् हुतपुष्पकेत्त् । नंदी॰ ॥ ॐ हीं अ॰ ॥ पुष्पं ॥ ८ ॥ हाथादिदुःखोप्-यामाय भक्ता कोट्यकेशीतोंशुरुचो निवेधैः । नंदी॰ ॥ ॐ हीं अ॰ ॥ चर्छ ॥ ५ ॥ मणिप्रदी-मिहितीमंनीजैमदीकतारोषजगतमोभिः। नंदा ॥ ॐ हीं अ० ॥ दिषं ॥ ६ ॥ आह्तादिग्द्ति-। न्यभूगोरामोद्भारावधिकाम्रधूपैः । नंदीभरद्वीपजिनंद्रविवान् जतामरेद्वानिभिनंद्यामि ॥ ॐ हा पूर्वदिशावरतयोदशाकृतिम्जिनचैत्यचैत्याळ्या <u>ाज्यम्</u>यायायाय

ि अष्टमनंदीश्वरद्वीपे पूर्वेदिशावरत्रयोदशाकृत्रिमजिनचैत्यचैत्यालयेभ्यो धूपं निर्वपामि स्वाहा ॥ ७ ॥ मि सौगंधिसंतोषितसर्वेलेः सुजातपाकैमधुरेः फलौवैः । नंदी० ॥ ॐ च्हाँ अ० ॥ फलं ॥ ८ ॥ अध्येण संबिभ्यंद्यप्रमोक्षपण्यह्यैमावं जलताद्रेण । नंदी० ॥ ॐ हीं अ० ॥ अध्ये ॥ ९ । गितिधारां । पुष्पांजितिः ॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

विंद्रसत्कीतितचारुमूतिः सदा पवित्रो गुणरत्नभूषः । क्लानिधिः किष्पतकामपाशो नंदीश्वरो। मनं सकलं श्रारणं । सुयजे वसुद्वीपसुदेवगणं ॥ २ ॥ वररत्नसुसंयुतदेहवरं । शतपंचकमुझत-द्रविनाश्चपरं ॥ परमे परमेश्वरवीतरणं । सुय॰ ॥ ४ ॥ कमलाकरशंकरविष्णुनतं । गतदंभद्-भवत् जिनो गरिष्ठः॥१ ॥ जिननाथगृहं हतमोहधरं । गतकामकलंकविमुक्तशरं ॥ हतकमं-मानशरं ॥ सक्लामरपूजितपादपणं । सुय॰ ॥ ३ ॥ वसुकर्षकदेवनुतं विम्लं । मदमोहगजें-यापरकम्रमतं ॥ मुमनोभवबाणहरं विगणं । सुय॰ ॥ घता ॥ देवेंद्रकीतितां पूजां निजमित्तः । लमते मोक्षसौष्यं च इंद्रचिकपदं तथा ॥ अध्यं ॥ इतिप्रथमपूजा ॥

### । अथ दितीयपूजा ।।

अष्टमनंद्रीभरद्वीपे दक्षिणदिशावर्तवयोदशाकुत्रिमजिनचैत्यचैत्यालया अत्र अवतरतावतरत संयोषट् द्किणान् सहजानंदांश्रंदनाचल्रंजितान् । जिनाधीशगृहानंचे शकसंदोहपूजितान् ॥ ॐ =हीं

पायात् सदा जिनो देवो जगदानंददायकः । जगज्जेतुक्रपासिधः कमलापतिपूजितः ॥ १ ॥ प्रयजेऽहं। अंज ॥ ॐ नहीं अ॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ संगच्यु मैश्राये जिनमेनं ॥ अंज ॥ ॐ हीं अ॰ ॥ चर् ॥ ५ ॥ दींपभरेश्राये जिननाथं। अंज॰ ॥ ॐ हीं अ॰ ॥ दींपं॥ ६ ॥ भवत २ वषद् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधिकरणं ॥ नीरभौरयिधिम जिनेशं । अंजनकादी बिंबम्यजेऽहैं ॥ ॐ -हीं अष्टमनंदीश्वरद्वीपे दक्षिणदिशावरत्रयोदशाक्तिमजिनचैत्यचैत्याल-स्वाहा । ॐ -हीं अ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ -हीं अ॰ अत मम सिनिहिता येभ्यों जलं निर्वेषामि स्वाहा ॥ १॥ सारसुगंधेमैलयजलेशैः । अंज॰ ॥ ॐ -हीं अ॰ ॥ गंध ॥ र ॥ अक्षतपुंजैअर्चयेभेनैः । अंज ॥ ॐ न्हीं अ ॥ अक्षतान् ॥ र ॥ चंपकपुष्पैस्तं धूपमरैयियिकि जिनेशं । अंज ॥ ॐ न्हीं अ ॥ धूपं॥ ७॥ श्रीफलकैश्र यजे सुरवंदां अंज ॥ ॐ ही अ ॥ फल ॥ ८ ॥ नीरमुखेश्र यजेऽर्ध्यमुदानैः । अंज ॥ ॐ हीं अ । ॥ अथ जयमाता॥ । ९ ॥ शांतिधारां । युष्पाजितः ॥

क्रजिननिलयं ॥ २ ॥ सुरक्तिज्ञरनागपतिमहितं । परमात्मपरं जनतासहितं ॥ निजकातितिरस्क-

, कलिलापहकीपितकामनरं । निजयकाविकासितकंजलयं । प्रयजे द्धिन-

निमावलये। प्रय॰ ॥ ३ ॥ मुनिमानसहंसरसं सुभगं। वरसंस्तिसाधिततत्वभरं ॥ अकलं कत-॥ कितकालकलाविलयं । प्रय॰ ॥ घत्ता ॥ इति नंदीश्वरो देवो दमितारिदेयानिधिः । पायान्नज्यस्-कादिसमानिलयं । प्रय॰ ॥ ४ ॥ मद्नांघिपनागगणेंद्रहितं । कल्लिलापहमप्रदमानमितं ॥ कनकां

#### ॥ अथ त्यीयपूजा ॥ मूहानां देवेंमादिस्कीतितः॥ अर्ध्य ॥ इति द्वितीयपूजा ॥

चापंपचशतान् नित्यं चैत्यविबानहं यजे । पंचपंचशतोदारसंख्यान् पश्चिमदिग्गतान् ॥ ॐ हां संवौषद् वषट् साहां ॥ आह्वानस्थापनसिंघीकरणं ॥ विधिश्रितैः सुतीर्थजैः कुशैः शुभैर्मनोहरैः। सुनंदना-ले। ॐ -हीं अ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा। ॐ न्हीं अ॰ अत्र मम सिन्निहिता भवत २ थसंभवं जिनाधिपं यजे परं॥ ॐ -हीं अष्टमनंदीश्वरद्वीपे पश्चिमेदिशावरत्रयोद्शाकुत्रिमजिनचे-त्यचैत्यालयेभ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ सुचंदनै रसैंबेरैः सुकुंकुमादिमिश्रितैः । सुनं॰ ॥ ॐ =हीं अ॰ ॥ गंधं ॥ र ॥ सुगंधशालितंडुलैः सुसंभवैभुदाहृतैः । सुनं॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ मुहब्यपाकपक्वमत्तममभाजनारियतैः । सुनं ॥ ॐ हीं अ ॥ चरं ॥ ५ ॥ विधूक्रवैः प्रदी-||अक्षतान् ॥ ३ ॥ सरोजपुष्पचंपकैः कदंबकेतकादिभिः । सुनं॰ ॥ ॐ =हीं अ॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ । अष्टमनंदीश्वरद्वीपे पश्चिमदिशावरत्रयोदशाकुत्रिमजिनचैत्यालया अत्र अवतरतावतरत

वजापाठ

118021 बेहे ॥ ४ ॥ आषाढकार्तिकफाल्गुनमासे । शुक्काष्टामिपूजा गुणराशेः ॥ पौर्णामिपर्यत-ामं । बंहे ॥ ५ ॥ घत्ता ॥ सत्पुष्योपार्जनं कृत्वा यांति ते निजर्मदिरं । देवें इक्तित्ति पकेहीतांधकारकै: परे: 1- सुनं ।। ॐ हीं अ ।। दीपं ।। ६ ॥ दशांगधूपधूमकैरिलिशितेधे-नामनै: । सुनं॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ सुमोचनोचबीजपूरदाक्षकै: सदाफलै: । सुनं॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ फले ॥ जलादिकार्घदानकै: सुभर्मभाजनाश्रितै: । सुनं॰ ॥ ॐ हीं अ॰ ॥ नंतृष्यराजनपं गणराजं । सज्जनसाचितपुष्यसमाजं ॥ अंजनद्धिमुखरतिकररामं । वंदे विमला-बंदे ॥ ३॥ मंदरमौक्तिकमालाशोभं । रत्नखिवतिष्वादिसुगर्भे ॥ सिंहासनबरछत्रल-अमिलंदीश्वरो देवो दीप्तमानुतिरस्कृतः । ज्यतु जगदानंदो ् रु॰धकीर्तिः कृपाकरः ॥ १ ॥ हत्रिमकामं॥ २॥ कनकाभाक्रतिसंस्थितगेहं । रत्नमयं रंजितसुरधेयं ॥ कल्पचृक्षपुष्पादिसु-॥ अथ जयमाला ॥ अध्यं ॥ शांतिधारां पुष्पांजितः ॥ शुभक्तम् ।

उत्तरदिश्यप्यंजनव्धिमुखरतिकराभिधेया गिरयः । ये सर्वरत्ननिकरशोभितास्तान् मजे महे ॥ ॐ न्हां अष्टमनंदीश्वरद्दीपे उरतिदेशाव्रत्योद्शाकृत्रिमजिन्वैत्यवैत्यालया अत अवतर्तावतरत ॥ अथ् चतुर्यपुजा ॥

तद्वापं बंदे श्रीथवनोत्तमं ॥ अध्ये ॥ इति तृतीयपूजा ॥

संबौपट् स्वाहा। ॐ -हीं अ० अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ -हीं अ० अत्र मम सिन-हिता भवते २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ कुमुदसंश्रितस्व=छद्यांतनांरसुचा-॥ रया । नेदीश्वरस्थर्षियानां कमात् संपूजयाग्यहं ॥ ॐ -हीं अष्टमनंदीश्वरद्वीपे उत्तरदिशावर-त्रयोद्शाकृषिमजिनचैंसचैत्यालयेभ्यो जलं निवंपामि स्वाहा ॥ १॥ कर्पूरकुंकुमानिमश्चवृदनेन कृष्णागरुसमुद्धतैधूपैधूममनोहरैः । नंदी॰ ॥ ॐ =हीं अ॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ श्रीफलामसुकामादि-नंदी ।। ॐ नहीं अ ।। अक्षतान् ॥ ३ ॥ कामबाणसमैः सारैः कुसुमैः सुरसंभनैः । नंदी ॥ चरुं॥, ५॥ रत्नादिसंभवेधुपैजंगध्वांतिविनाशकैः। 'नंदी०॥. ॐ -हीं अ० ॥ दीपं॥ ६॥ सुगंधिना । नंदी॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ तंडुलैमॉक्किकाभासैः सर्वसंपद्विधायकैः किपित्यफलसंभवेः । नंदी॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ फलं ॥ जलादिपूर्णकेरच्यें रत्नपात्रसमान्वतेः ॐ -हीं अ॰, ॥ पुष्पं ॥ पक्वान्नशक्रामिश्रेर्घाणच्छुःमुखप्रदेः । नंदी॰ ॥ ॐ -हीं अ॰ नंदी ।। ॐ हीं अ ।। अंध्ये ॥ शांतिधारां । पुष्पांजितः ॥ । अथ जयमाला ।

श्रीमद्ष्यको द्वीपो नागेंद्रादिसमिचितः। भाति भूमंडले निसं शासाद्पंक्तिभूषितः॥१॥ सक-लामरबंदित निमेलहंस । सदामलकांतिकलाधरवंश ॥ कलंकविवाजित केलिविराम । प्रसीद

||मनोज्ञनंद्शिक्षरधाम ॥ २ ॥ सदोद्य मानवद्गिप्तिधरंत । मदोष्टतकाममुगेंद्रसुशांत ॥ पवित्रगुणा-कवींद्रगुणाश्रित मुक्तिविकाम । प्रसी॰ ॥ छ ॥ निरंतरमारविकारविदार । यतीश महेश गणेश लय शंकर राम । प्रसी॰ ॥ ३ ॥ मुनीश्वरभावितगेहविशाल । परापरपूजित भावगुणाल ।

# चितिं।िमुराधिपः । देयांच्छं भन्यलोकानां देवेंद्रपद्दायकः ॥ अध्यं ॥ इति नंदीश्वरपूजा समाप्ता॥

वितार ॥ परापरमेश्वर कीतिविराम । प्रसीद् मनोज्ञनंदीश्वरधाम् ॥ घता ॥ इति नंदीश्वरो देवो

शीपरिरंमिनमैरपरीरंमाज्ञमरकृत्य च वहचेऽहं मुनिहत्सरोजनिवहं तेषां पद्प्राप्तये ॥ १ ॥ भूता-श्रीमर्षोडंशमावनापरिलसत्पूजाविधानं महद्भतानागतवर्तमानजिनपान् द्वासप्तर्तिं भक्तिः । मुक्ति-नये॥ २॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं भूः स्वाहा प्रस्तावनाय पुष्पांजिल क्षिपेत्॥ अथ षोडशमा-नागतवर्तमानजिनपान् मध्ये महासद्भतान् अष्टांभोजदलेषु गुपिसुर्कतानेकाद्शोपासकान् । प्रोद्य-बनाकणिकामध्ये द्रशेनविशुध्यादिभावनापूजाविधानं ॥ यदा यथोपवासस्थैराकण्ये च तदा तथा मोक्षतील्यस्य कर्तीण कारणान्यपि बोड्यं ॥ इति पिटत्या कणिकामध्ये पुष्पांजिल क्षिपेत्। च्छ्रीप्रतिमासयोद्श्वविधान् धर्मान् बहिः षोडशप्रख्यातोज्बलभावनापद्गणानात्छिष्य ॥ अथ षोड्यभावनाषूजा ॥

ऐंड्र पदं प्राप्य परं प्रमोदं धन्यात्मतामात्मिनि मन्यमानः । हक्शुष्टिमुख्यादिजिनंड्र छह्म्या महाग्यहं

भवत २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ गंगादितीथोंऋववारिपूरैस्तापापहारैघेन-सारमिश्रे: । तीर्थकरश्रीमुखसाषकानि यजे मुदा षोडशकारणानि ॥ ॐ -हीं दर्शनविशुद्धा-षोड्शकारणानि ॥ ॐ न्हीं असिआउसी नमः दशैनविशुन्बाादेपोडशकारणानि अत्र एतं २ |णानि ॥ ॐ =हीं दर्शनविशुःच्यादिपोडशकारणे\*यो दीपं निर्वपामि स्वाहा ॥ ६ ॥ धूमोद्गमावा-सितादिभियमागैधूपैमीयम्नातियिनाशनाय। तीर्थे ।। ॐ =हीं द० ॥ घूपं ॥ ७ ॥ नारंगपूर्गादिसु-संबौषट् स्वाहा । ॐ -हीं अ॰ अत्र तिष्ठतं २ ठठ स्वाहा । ॐ -हीं अ॰ अत्र मम सिन्निहितानि दिपोडशकारणेग्यो जलं निवंपामि स्वाहा॥१॥ सतेन संबंद्रमयेन सारकपूरगौरेण मनोह-तीर्थं ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ कुंदैरमंदैः शुचिसिंघुवारैः सत्पारिजातैः सरसीरुहेश्र । तीर्थं ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ पकान्नशाल्योद्नपायसाधैनैवेद्यकैः कांचनभाजनस्थैः । तिर्थं ॥ चकं ॥ ५ ॥ प्रसु-त्वरध्वांतहरैरुद्रोर्दिपैर्लेसत्केवललिधहेतोः । तीर्थंकर्श्रीसुखसाधकानि यजे मुद्रा पोडशकार-मातुलुंगैः श्रीमिन्नराम्नैः कद्ळीफलैश्र । तीर्थं ॥ ॐ न्हीं द् फलं ॥ ८ ॥ भक्तिबह्मसुरंद्रसंस्तु-तमिदं तीर्थकराणां पदं । लब्धं वीटिसतया विचारचतुरः संसारभीताश्रयः ॥ श्रीमद्दर्शनभूरिशुद्धि-निवहैं ज्ञीनवतायं फलं। भक्तया पोडशकारणानि स नरः संपूज्य चाराघयेत्॥ ९॥ ॐ -ही रेण । तीर्थं ॥ ॐ =हीं द ॥ गंधं ॥ २ ॥ गोत्फृष्टकुंदेंदुकरावदातैः शाल्यक्षतैरक्षत्तिसिव्स्तन्ध्यै। द्रशैनविशुःबादिगोडशकारणेभ्योऽध्यै निवैपामि स्वाहा ॥ शांतिघारां । पुष्पांजिः ॥

## ॥ अथ भूतकाल्तीर्थंकरपूजा ॥

संबंपट्ट स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ अत मम सिन्निहिता भवत २ वषट् भिनादिकालोदितभग्यपुण्यादाराधिता येऽत्र सुरेंद्वंदेः । तान् पंचकल्याणविभूतिभाजस्तीधैकरान् गांप्रतमच्यामि ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्कीं ऐं अहैं निर्वाणाद्यतीतचतुर्विशातितीर्थकरा अत्र अवतरतावतरत स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ ॐ न्हीं निर्वाणाद्यतीतचतुार्वैशातितीर्थकरेभ्यो जलें । गंधं। अक्षतान्। पुष्पं। चरं। द्येपं। घूपं। फलं। अध्ये निर्वेपामि स्वाहा । यांतिधारां पुष्पाजितिः ॥ १ ॥

## ॥ अथ वर्तमानकालतीर्थकरपूजा ॥

अवतरतावतरत संबीपट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम साझे-| हिता भवत २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसिन्नधीकरणं ॥ ॐ =ही वृषभादिवर्धमानांत्यवर्ते-त्रेलोनयाधिपतीन् यजाम्यतिशयोपेतांश्रतुविशतीन् । शांत्यथै जगतां चराचरगुरून् तीर्थक-रान् संप्रति ॥ ॐ -हीं श्री क्वीं ऐं अहैं वृषमादिवधैमानांत्यवर्तमानचतुर्विशतितीर्थकरा अत्र येऽमी संप्रतिकालभन्यजनताधिष्ठामरंद्रेमुदा। कल्याणैर्वष्माद्यो जिनवराः संपूजितास्तानिह ॥ ्, मानज्ञितिकातितीर्थकरेण्यो जलमित्यादि ॥ २ ॥

## ॥ अथ अनागतकालतिर्थंकरपूजा ॥

तिर्धकृष्यः शांत्यै समस्तजगतां यजनं करोमि ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐ अहं महापद्मायना-ये भाविभन्यजनतासुक्रतोद्येन कल्याणपंचकविभातिमिहाश्रयंतः । तेभ्योऽर्ध्यपाद्यविधिनाऽस्विल-स्वाहा । ॐं-हीं॰ अन मम सिन्निहिता भवत २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसिन्नधी-करणं ॥ ॐ -हीं महापद्माद्यनागतचतुर्विशातित्रीर्थकरेभ्यों जलमित्यादि ॥ र ॥ इति कर्णिका-गतचतुर्विशातितीर्थकरा अत्र अवतरतावतरत संवौषट् स्वाहा । ॐ हों॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ मध्ये दर्शनविशुध्वादिभावनापरिवृतद्वासप्ततिजनदेवाचेनं ॥

# ॥ अथ अष्टपत्रस्थापिताहिंसादिसद्दमानभ्यच्येत् ॥

ुॐ ऱ्हीं भवभ्रमणदुस्तरसंसारतरणतरंडाय आहेंसामहाव्रताय जलं निवेषामि स्वाहा इत्यादि ॥ १ ॥ ताल्बोष्ठपुरिविरहितप्रविमलदिव्यध्वनोनिदानं च । अन्तमहावतमंचे त्रिलोकमहितं विशुद्धसि-द्याच्यै:॥ ॐ -हीं ताल्वोष्ठपुरज्यापारवर्जितादेन्यध्वनिकारणस्वरूपाय त्रैलोक्यपूज्याय अनुतादि-रितिमहाव्रताय ॥ जलं ॥ २ ॥ अस्तेयमहाव्रतमुरुदुस्तरदारिव्यदस्युनिस्बिशं । विस्नृतपरमानंतचतु-एयस्य प्रशस्तकारणमंचे॥ ॐ न्हीं अनंतचतुष्ट्यकारणस्वरूपाय अचौर्यमहाव्रताय्॥ जुङे॥ है। हिंसारहितमहाब्रतमंचे संसारजलिषिपोतमहं । जातिजरामरणातुरशोकभयनिकररहितममलाह्यैः

मुन्त्यंगनावक्रसरोजिमित्रं सद्बह्मचर्थं ब्रतसावभीमं। शुद्धात्मनि ध्याननिद्गनमध्यक्षिलोकविश्वा-| अर्थे न्हीं अष्टगुणपुष्टिकारणस्वरूपाय आकिचन्यमहाब्रताय ॥ जल**े** ॥ ५ ॥ सर्वास्त्रवानिरोधकारण-अष्टगुणपृष्टिकरणोत्कुष्टं निमंथनाम त्मुबतमंचे । शिष्टजनमनोहितमनषं दुष्टाष्टकमैनष्टाविशिष्टं ॥ सकरं यजामि॥ ॐ न्हीं शुष्टबुद्धोन्मुखावलोकनकारणप्तरूपाय ब्रह्मचर्यमहाबताय ॥ जलं ॥ ४ ॥

तिगुपिसंयमं यजे भक्या । मुक्तिवधुकुचकलशे मौक्तिकहारं विमुक्तकलिलं चाये ॥ ॐ हीं रावित्वानिरोधकारणस्वरूपाय त्रिगुप्तिमहसंयमाय ॥ जलं ॥ ६ ॥ श्रीमन्नेकाद्शोपासकवस्प्रतिमायो-गमानंद्तोऽहं नित्यं वै निश्चयं साधनवरकरणे कारणं भव्यसेव्यं। लोकानंदैकहेतुं भवभयहरणं नाकलोकादिमुक्तिप्रासादारोहणायोद्दत्शुभकरणश्रोणिभाराधयामि ॥ ॐ -हीं निश्चयसाधनकारणस्व-द्शलक्षणसंपनं धर्म कमीप्रहं शमेकरं ॥ ॐ हीं केवलिप्रणितभव्यजनहरतावलंबनकारणस्वरू-रूपाय एकादशोपासकवरप्रतिमाय ॥ जलं ॥ ७ ॥ केवलिना कथितमहाविनेयहस्तावलंबनं चाये ॥ अथ जपः॥ पाय दशलक्षणसंपन्नमहाधमीय ॥ जलं ॥ ८ ॥

ॐ हीं भवसमणदुसारसंसारतारणतरंडाय अहिंसामहाबताय नमः। ॐ हां दिव्यध्वनिकारण-रवस्पाय सत्यवचनमहावताय नमः। ॐ हां अनंतचतुष्ट्यकारणस्वरूपाय अचीयमहावताय प्रिमानमः। ॐ नहीं शुंखंबुद्धोन्मुखावलोकनकारणस्वरूपाय ब्रह्मचर्यमहाब्रताय नमः। ॐ नहीं मुक्तिप-माय नमः। ॐ न्हीं निश्चयसाधनकारणस्वरूपाय एकादशोपासकवरप्रतिमाय नमः। ॐ न्ही केवालिप्रणितभव्यजनहस्तावलंबनकारणरूपाय द्रालक्षणसंपन्नमहाधर्माय नमः इति जपः ॥ अहि-🏄 थकारणस्वरूपाय निर्धेथमहाव्रताय नमः । ॐ =हीं सर्वास्त्रवनिरोधकारणस्वरूपाय त्रिगुप्तिमहासंय-सासत्यमस्तेयब्रह्मार्किचन्यगुप्तिकाः। उपासकांश्र सद्ममनिच्यं चात्रावतारये॥ ॐ =हीं अहिंसा-शीलसंपूर्णी व्रतपंचकर्संयुता । पंचर्षिशक्तियां यत्र तच्छीलव्रतसुच्यते ॥ ॐ व्हाँ शीलव्रतेष्त्रन-मनोवाक्कायसंशुचा साऽख्याता त्रिनयस्थितिः ॥ ॐ ऱ्हीं विनयसंपन्नतायै ॥ जलं ॥ २ ॥ अनेक-तिचाराय ॥ जलं ॥ र ॥ काले पाठे समे ध्यानं शास्त्राचिता गुरोनीतः । यत्नोपदेशना लोके असत्यसाहिताहिंसा मिश्यात्वं च न इत्यते। अष्टांगं यत्र सम्यंक्वं दर्शनं तिष्टिशुष्टिदं॥ ॐ हीं दर्शनविशुद्धे ॥ जलं निवेपामि स्वाहा ॥ १ ॥ दर्शनं ज्ञानचारित्रतपसां यत्र गौरवं । नृतास्तेयब्रह्मार्किचन्यगुप्त्युपासकसद्धमीय अर्ध्य निर्वपामि स्वाहा ॥ पूर्णार्ध्यम् ॥ ॥ अथ षोडशपत्रस्थापितभावनापूजा ॥

शास्त्रज्ञानोपयोगिता ॥ ॐ न्हीं अभीक्ष्णज्ञानोपयोगाय ॥ जलं ॥ ४ ॥ पुत्रमित्रकल्वेभ्यः संसा-

रविषयातेतः। विरक्तिजीयते यत्र स संवेगो बुधैः स्मृतः ॥ ॐ -हीं संवेगाय ॥ जलं ॥ ५ ॥

भी जवन्यमध्यमोत्कृष्टपात्रेभ्यो दीयते भृशं। शत्त्या चतुर्विधं दानं साऽख्याता दानसांस्थितिः ॥ हि॥ ॥ ११३॥ स आगमः॥ ॐ न्हीं प्रबचनभक्तये ॥ जलं ॥ १३ ॥ प्रतिकमतज्ञासगी समता बंदना स्तृतिः । 🐣 ||जरुं ॥ ८ ॥ कुष्टोद्रज्यथाश्चलवातिष्तिशिरोत्थिभिः । कासम्यासञ्चरारोभैः पीडिता ये द्यनीश्वराः ॥ वृत्यकरणाय ॥ जर्छ ॥ ९ ॥ मनसा कर्मणा वाचा जिननामाक्षरद्वयं । सदेव स्मर्थते यन सार्व-॥ तेषां मैषज्यमाहारं शुश्रुषा पत्थ्यमाद्रात् । यत्नैतानि प्रवति वैयावृत्यं तदुच्यते ॥ ॐ चीं वैयया-॥ एतानि यत्र जायेते गुरुभिक्तिनी च सा ॥ ॐ -हीं आचार्यभक्ते ॥ जले ॥ ११ ॥ भनस्मृति-मिक्तः प्रकीतिता ॥ ॐ न्हीं अहं क्रक्ये ॥ जलं ॥ १० ॥ निर्मथमिकतो मुक्तिस्तस्य द्वारावलो-रनेकांता लोकालोकप्रकाशिता । प्रोक्ता यताहैतो वाणी वण्येतेऽसौ बहुश्रुत: ॥ ॐ =हीं वहुश्रुत-मिक्ये ॥ जलं ॥ १२ ॥ षड्ड्वयप्चकायत्वसमतत्वन्यायंतः । कमप्रकृतिविच्छेदो यत्र प्रोक्तः स्वाध्यायः पठ्यते यत्र तदावरयकम्चयते ॥ ॐ ंहीं आवरयकपरिहाणये ॥ जलं ॥ १४ ॥ "ॐ -हीं शिक्तितस्यागाय ॥ जेलं ॥ ६ ॥ तमो द्वाद्यमेदेन क्रियते मोक्षिलिएसया । शिक्ति मिक्तितो |||गादिनिष्टसंयोगात् । विनयो यत प्रविद्याति साधुसमाधिः स विज्ञेयः ॥ ॐ व्हों साघुसमाघये ॥ | यत्र मनेत् सा तपसः स्थितिः ॥ ॐ -हीं शाक्तितस्तपसे ॥ जलं ॥ ७ ॥ मरणोपसं-रिगाहिष्टियो किनं। तन्नोज्यं लभते वस्तु ससत्यागोपवासता ॥ तत्काळवंद्ना पूजा घणामो विनयो नितः ।

जिनह्मानं श्रुताख्यानं गीतं वाद्यं च नतेनं । यत प्रवति पूजा सा सन्मार्गप्रभावनाय ॥ ॐ -हीं मार्गप्रमावनाये ॥ जलं ॥ १५ ॥ चारित्रगुणयुक्तानां मुनीनां शीलधारिणां । गौरवं कियते यत्र तद्वारतत्यं च कत्थ्यते ॥ ॐ -हीं प्रचचनवरसळत्वाय ॥ जलं ॥ १६ ॥

#### = अथ जवः =

नमः । ॐ =हीं अभीक्ष्णज्ञानोपयोगाय् नमः । ॐ =हीं संवेगाय नमः । ॐ =हीं शक्तितस्त्या-गाय नमः । ॐ -हीं शक्तिनस्तपसे नमः । ॐ -हीं साधुसमाधये नमः । ॐ -हीं वैयाबृत्यक-ये निर्मेलाः ते वै तिर्थकरस्यं नाम पद्वीमायुर्लभंते कुलं ॥ वितं कांचनपर्वतेषु विधिना |ॐ =हीं दर्शनविशुख्ये नमः । ॐ =हीं यिनयसंपन्नतायै नमः । ॐ =हीं शीलव्रतेष्यनतिचाराय रणाय नमः । ॐ -हीं अहैन्नक्तये नमः । ॐ -हीं आचार्यभक्तये नमः । ॐ -हीं बहुश्रुतभक्तये |||नमः । ॐ -हीं प्रवचनभक्तये नमः । ॐ -हीं आवश्यकपरिहाणये नमः । ॐ -हीं सन्मार्गप्रभावनाये नमः । ॐ न्हीं प्रवचनवत्सलत्वाय नमः ॥ इति जपः ॥ इत्थं पोड्याभावनां यतिवराः कुर्याति सानार्चनं देवतं। राज्यं सौख्यमनेकधा वरतपो मोक्षं च सौख्यारपदं॥ ॐ व्हीं अहं आसि-||आउसा दर्शनिवश्चादिपोडशकारणेभ्यो महाध्यं निर्वपामि स्याहा ॥ पूर्णाध्येम् ॥

#### । अथ जयमाला ।

SALTE SALTE

विणयं चंडप्पयार । जो मुन्तिनंगणि होइ विहार ॥ र ॥ अणुविण परिपाळहु सीळभेउ। जो सित हरइ मंसारहेउ ॥ णाणुपयोगी जो कालु गमह । तधु ताणियिकित्ति रितभवण-पाळि भग्न ॥ र ॥ संबेउ चाउ जे अणुसर्गति । वेयणभवणंउ ते तंरित ॥ जे तातिउ तवंति ॥ नाति प्रवित्त तवंति ॥ नारह पयारु । ते सिग सिरंद हर्गति बसारु ॥ र ॥ जो साहुसमाहि धर्तु थक्छु । सो नवमयणिवारण सोळहकारण । पयडामे गुणगणसायरा ॥ पणावितित्यंकर असुहखयंकर । केवळ-दंसणसुष्टि मण्वयणकायविस्यतिसुष्टि ॥ माछंडहू ण नहि कालु मुहिग्गवृद्ध ॥ जो जाणइ वैयावचुकरणु । सो होइ सञ्वदोत्तावहरणु ॥ ५ ॥ जो चितइ माण अहरतदेव । तमु विसयहणं तह कवणुबेव ॥ पवयणहित्सु गुरु जे ण बंति । वडगइससीरे भयमंति ॥ ६ ॥ बहुसुद्भित् जे णर करिते । अप्पावु रियणत्वु ते ते अहर्मिदतणु संभवंति ॥ ८ ॥ जे वत्तलस्त करणु वहंति । ते तित्थंयरतवुपवु लहंति ॥ वन्ता ॥ इह सोळह कारण कम्माणवारण । जे घरति वयसीळघरा ॥ ते दिव्वअमरेंतर पुहु-मरीति ॥ जे पत्रयणे कज्जे य समधा होति । तह कामु जिणे तह कत्रण भंति ॥ ७ । जो छह आवरसयं चितु देइ । सो सिह्निपंथुसुहासित् वेइ ॥ जे मग्गपहावण आयरीत णित्तर । सिन्दिवरंगणिहोयहरा । अस्य ॥ इति पोडराभावनाप्जा समाप्ता ॥ गाणाहेनायरा ॥ १॥ दिढं घरहु पढम

गीजंब्हीपमध्ये पारेलसितमहाधातकोखंडप्राची । पश्चान्नागे चं पूर्वापरपरिधिलसरपुष्कराष्ट्रिततीये ॥ समूहाय जले निवेपामि स्वाहा ॥ १ ॥ चंद्रचंद्नकुकुमाशिताचित्रंजकलेपनेः । सांद्रसौरभ-मम सिंहाहिता भयत र वपट् स्वाहा ॥ आहानस्थापनसान्निघीकरणं ॥ निर्मेलानघपूतकारसुना-लिनिर्गतिषारया । पंकजोद्धपरागापिजरजान्हवीजलघारया ॥ मारवीरजयात्कटाक्षिबोघसन्मणिभू-पितं । पंचमेद्रासीस्थतं जिनाविववृद्महं यजे ॥ ॐ -ही श्रीं हीं एं अहीं पंचमंद्रासांस्थताजिनाबिन-ामाजारंचमेरुप्यक्तिममवने भासुरान् जैनिष्वान् । यायज्ययान्हानमुख्यैः मुविधिभिरधुना रत्न-अत्र अवतग्तावत्तरत संबौषट् स्वाहा । ॐ -हॉ॰ अत्र तिष्ठत र ठठ स्वाहा । ॐ -हीं॰ अत्र रूपानियचित्रान् ॥ ॐ न्हों श्री हुीं ऐं अहीं पंचमंद्रास्थताऽकुत्रिमचैत्यालयस्थितिजनबिंबसमूहा । अथ प्रमुख्या।

गंधं ॥ २ ॥ पुण्ययुजनकक्षितैः सुनराक्षतैः कलमाक्षतैर् । मोक्षलक्ष्मीनरणसाक्षीपक्षपातेकटाक्षकैः ॥ व्यानसङ्गियसंडिताछ्तकर्यचक्रभवाऽशुभं। पंचमं॰॥ ॐ न्हीं॰ पंच॰॥ अक्षतं॥ ३॥ सारसौर-भरागित्रहाङकमुख्यदिञ्यनवोहभैः । सौरभाहुतपट्पदाविलिसारझंकृतमंजुलैः ॥ वाधिघोरगभीरिह-ब्यिनिनाद्पोपितसत्सत्तं । पंचमं० ॥ ॐ न्हीं० पंच० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ सारसेन सुधारसोचितपा-

लोसर्गजितभूगनाद्मनोहरैः ॥ घोगसंस्तिपापपावकतापनोद्नपावनैः । पंचसं॰ ॥ ॐ व्हॉ॰ पंच॰॥

यसेन महीयसा । भञ्यरंजननञ्यञ्यंजनपावनैबेहुभक्ष्यकैः ॥ भञ्यसंतातिवांछितप्रद्कल्पपाद्पस महीयसा । पंचमं॰ ॥ ॐ न्हीं॰ पंच॰ ॥ अध्ये ॥ ९ ॥ पापतापविरोपणोद्धमुरापगाजल-धारया । चारकांचननिर्मितामळकरकनाळविमुक्तया ॥ आंजवंजवसंभवाखिळदुःखसंतितिशांतये । पंचमं॰ ॥ शांतिधारां ॥ १०॥ सुदर्शनाद्रिसंस्थितं प्रत्नरत्निसितं । प्रवरपद्मकेथेजे सिद्धवि-बर्ग्डकं ॥ पुष्पांजिलः ॥ घातिकखंडद्वीपके पश्चिममेरुतंरिथतं । प्रवरहछकेयेजे सिद्धांबिबन्-हवै: ॥ सारसौरभतोषिताखिललेकिलेकिसुनासिकै:। पंचमं०॥ ॐ -हीं० पंच०॥ घूपं॥ ७॥ पुण्य-(घेंघनजालदाहसमुज्वलै: ॥ विश्वलोकविलोकनैकविशालकेवललोचकं । पंचमं० ॥ ॐ =हीं॰ पंचमं ॥ दीपं ॥ ६ ॥ स्चयन्सिरिवापवर्गसुमार्गमाशु जनांतिके । धूपधूमच्ये रमोघासितागरुप्रसुवो-गापसमुद्रवाखिळादुव्यसत्फळसन्निभै । श्रोचमोचसुदाङिमादिफलोत्करैः सुरसोज्वलैः॥ घमेकमंसमुद्र-यासिलदुःसिरूपफलापहैः। पंचमं॰ ॥ ॐ -हीं॰ पंच॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ तोयगंघसुशालिसदकलतां-निमं। पंचमं ॥ ॐ -हीं जंच ॥ चरं॥ ५॥ जूनरत्नसमप्रभैधनसारबंदसमुक्तत्रे। दीप्रदापच्ये दकं ॥ पुष्पांजिलः ॥ पुष्कराधिद्वीपके पूर्वमंद्रसंगतं । प्रवरचंपकैयैजे सिव्बिबब्दकं ॥ तसबरदीपके । ध्रुपधूममहाफलव्रजमंगलार्थकदंबकैः ॥ स्वर्णभाजनिमितेन महाध्यकेण पुष्पांजितः ॥ ११ ॥ इति मेरपूजा समाप्ता ॥

जापाठ

### ॥ अथ दश्तस्मणपूजा ॥

ॐ हीं अहें आसेआउसा नमः उत्तमक्षमादिद्यालक्षणधमें अत्र अवतरावतर संवौषट् स्वाहा स्वर्गमुक्तिकरं धम जिनोक्तं दशधावहंम् । स्थापयामि जगत्पूज्यं विधिनाऽहं सुखाणेवं न्हों॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ न्हों॰ अत्र मम सिनिहितो भव २ वपट् स्वाहा आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥

#### । अथ अष्टक्स् ॥

स्वमेक्षितुत्वावहाय ॥ ॐ =हीं उत्तमक्षमादिद्श्यधमेंभ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ कर्पूरस-॥ कपुरक्रणागहचंदनाचेंद्रव्योत्त्रवैर्गधवरेश धूपैः। धर्मे०॥ वर्षे व्हाँ उ०॥ धूपं॥ ७-॥ सुना-॥ गंगािष्जातिरिमले: सुगंधै: सुवर्णभंगारभूतैजैलेषिः । धर्म यजेऽहं दश्या जिनोक्तं धर्माय त्कुंकुमिमिश्रजातैहेंमादिवर्णेन विलेपनेन । धर्मे॰ ॥ ॐ -हीं उ॰ ॥ गंधं ॥ र ॥ शाल्यक्षते-वितरेरखंडै: समुज्जे सन्मुनिचनतुल्यै: । धर्म ॥ ॐ न्हीं उ० ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ न्हीं उ॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सुचंपकेः केतिकिपभजातेः कुंदाविसारेः प्रवरेः प्रमुनैः । धर्मे ॥ ॐ =हीं उ० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ पक्ताभशाल्योदनपायसाधैनेवद्यकेः कांचनभाजनस्थैः । धर्मे ॥ ॐ =हीं उ० ॥ चर्ष ॥ ५ ॥ घृतादिकधूरभवैः प्रदीपैः स्तमोविनाशैवररत्नजातैः । घर्मे ॥ ॐ

प्जापाठ

ठेकेरामकपित्थपूरी: फलादिसारे: सुफलेमेनोज़ै: 1. धर्म॰ ॥ ॐ व्हीं उ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ दश्धा तदामये पूजयामि विवासदीपसुष्यवर्गः । फलेमेहाध्येरमतारयामि धर्म पूजया परवा भक्या अनोक्त ॥ अध्ये ॥ शांतिधारां प्रपांजिकः नेपादिरहितां सारां सर्वसौख्यकरां क्षमां

ल्यादिविवर्जितं ॥ पुज ॥ ॐ हीं उत्तमार्जवधर्मागाय ॥ जलं ॥ ३ ॥ असत्यदृरगं सत्यं । ॐ -हीं उत्तमसत्यधर्मीमात्र ॥ जिले ॥ ४॥ शीचं लोमिन । जल ॥ ५ ॥ दयाल | कर्म<u>ः</u> ॐ व्हीं उत्तमक्षमाघमीमाय ॥ जलं निवंपामि स्वाहा ॥ त्यक्तमानं सुखागारं मादेवं मिन्यतं पूजः ॥ ॐ व्हाँ उत्तममाद्वेषमाभाग्ना ॥ जलं ॥ २ ॥ आजेत्रं रबगैसोपानं रिसें कियातिगम् । पूजः ॥ ॐ =हीं उत्तमसंयमधगांभाय ॥ जले । प्ज॰ ॥ ॐ न्हीं उत्मत्वोधमांगाय । । पूज ।। ॐ न्हीं उत्तमाकिनन्यधर्मामाय पूजा ॥ ॐ न्हीं उत्तमत्यागधर्मागाय । । पूजः॥ ॐ =हीं उत्मयहाचयेषमींगायः। । 'ॐ 'हीं' उत्मशौचधर्माम्य ॥ लक्तसंगं मवानंदं त्यागं सर्वस्रवाकरं। र पुजा । दिस्र क्रांसमुखाणेव दियद्मे सारं तपः क्योरिनाशनं निर्मेक मिषत्रशीचित्रांतां गनः सनेस्तावह । आकिचन्यं मम्ब

= अथ जवः =

अर्थे नहीं अहें उत्तमक्षमाये नमः। ॐ न्हीं अहें उत्तममादेवाय नमः। ॐ न्हीं अहें उत्तमाजे-उत्तमब्रह्मचर्याय नमः॥ प्रत्येकप्जया नमः। ॐ न्हीं अहं उत्तमसत्याय नमः। ॐ न्हीं अहं उत्तमशौचाय नमः ॐ न्हीं मक्या सुधमीन् योऽचेयेत् सुधीः। इंद्रभूति स्राज्यं च प्राप्य मुक्यंगनां भजेत् ॥ ॐ =हीं अहै उत्मक्षमामाद्वाजीवसत्यशोवसंयमतपस्यागाकिचन्यवह्यच्यां हिम्बन्यवाहा ।। उाहै उत्तमसंयमाय नमः । ३०ँ व्हाँ अहै उत्तमतिष्स नमः । ७०ँ व्हाँ अहँ उत्तमत्यागाय नमः ॐ न्हीं अहैं उत्तमााकिन्नाय नमः। ॐ न्हीं अहै । पूर्णांध्यः ॥ नाय

#### । अथ जयमाला ।

क्षमां ये घरंत्येव संत्यक्तकोपां। लभंतेऽत्र ते मुक्तिरामां सुभक्ता ॥ वरं मादंवं येऽत्र पूर्यं चुणान्ति । प्रयात्येव सौख्याविषपारं ध्रुवंते॥ २॥ त्रिषा आजीवं येऽपि कुनीते सारं । स्वयं मुक्तिनायी वसै सारद्यादिलक्षणभवं पंचित्रिभेदेयुतं। स्तोष्ये तद्रुणहेतवे प्रतिदिनं हिंसादिदोपोडिझतं॥ १॥ खमोंक्षेकिनिबंधनं हितकरं शकादिभिः पूजितं । अंतातीतगुणाणेवं ब्धजनैः सेन्यं जिनेब्रोदितं वदंत्येव सत्यं। शुभं प्राप्तुवंत्येव शास्त्रं च नित्यं॥ ३ वशं यांति सत्यं ॥ वचो येऽत्र नित्यं

कमेनाशात् प्रयात्येय नित्यं पदं ॥ थ ॥ ये तपः कुर्युरेवात्र ज्ञामीकरं । तेऽपि मच्छंति निर्वाण-रिंग्डिए कुर्वान्त सदा शौचमेकं मुदान तान् प्रयांत्येव लोकत्रये संपद्ः॥ पालयंत्येव ये संयमं मोक्षदं। सीरवं गरं॥ सदा कुर्यते त्यागमेकं गरिष्ठं। भजंत्येवं ते विश्वराज्यं सुज्येष्ठं॥ ५॥ चर्त्येव येऽकिंचनं संगहीनं। रमंतेऽत्र ते मुक्तिकांतानिकाये ॥ पाल्यंत्येव बहावतं ये त्रिधा। ते भजंत्येव लोकत्रये मं स्थाः ॥ घता ॥ ६ ॥ सकलगुणसमुद्रं तीर्थनाथैः प्रणीतं । विविधानिबुधपूज्यैः पूज्य अस्य ॥ ७ ॥ इत्यं सुधर्मममलं दश्या भजीत । ये वै मनोवचनकायविशुद्धिभाजः ॥ ते प्राप्य राम नसुगदिभवं प्रयाति । मोक्षं क्रमाब्दतमलाश्च निरस्तदोषं इत्याशीवीदः ॥ ८ ॥ येन स्वयंवोधमयेन लोका आश्वासिताः केचन वित्तकायें । प्रबोधिताः केचन मोक्षं मागें तमाहि-वर्मे गुणारिध ॥ अयकरमिप भक्तयाऽध्यैं समुत्तारयेद्यो । मज्ति श्लियपदं संप्राप्य राज्यं मृपूज्यम्॥ नायं प्रणमामि नित्यं ॥ १ ॥ इंदादिभिः क्षीरतमुद्रतीयैः, संरकापितो मेकगिरौ जिनेद्रः । यः कामः जेता जनमौत्यकारी तं शुद्धभावाद्जितं नमामि ॥ २ ॥ ध्यानप्रबंधप्रभवेन येन निहत्य कर्मप्र-जननी शापाणां गजादिचनतांत्रमिदं ददशे। यचात इत्याह गुरुः परोऽयं नीमि प्रमोदादमिनंदनं कृतीः समस्ताः ॥ मुन्तः स्वरूपो पद्नीं प्रपेदे तं शंभवं नीमि महानुरागात् ॥ र ॥ स्वप्नं यदीया । अथ सर्यमः ॥

यस्तं त्रिमलं नमामि ॥ १३ ॥ अभ्यंतरं बाह्यमनेकधाम् परिप्रहं सर्वमयांचकार । यो सार्गमुहिरया ते ॥ ४ ॥ कुवादिवादान् जयतं महातं नयप्रमाणैवैचनैजींगत्त । जैनं मतं विस्तिरितं च येन ता मेव देवं सुमाति नमामि ॥ ५ ॥ यस्यावतारे सति पितृधिष्ण्ये ववषै रत्नानि हरेनिंदेशात् । धना-थिपः षण्णवमासपूर्वं पद्मप्रमं तं प्रणमामि नित्यं ॥ ६ ॥ नरेंद्रसपेंश्वरनाकनाथैवांणी महाघ्यां जगृहे स्वचित्ते । यस्याऽऽत्मबोघः प्राथितः सभायामहं सुपार्श्वं सततं नमामि ॥ ७ ॥ सप्रातिहायतिश्य-पपनो गुणप्रवीणो हतदोषसंगः । भूलोकमोहांधतमःप्रदीपश्रंद्र्यमं तं प्रणमाभि नित्यं ॥ ८ ॥ गुप्ति-त्रयं पंचमहाबतानि पंचप्रकारा समितिश्र येन । बभाण यो द्वाद्शधा तपांसि तं पुष्पद्तं प्रण-ज्ञानी विवेकी परमस्वरूपी ध्यानी ब्रती प्राणिहितोपदेशी । मिध्यात्वंपाती शिवसौख्यभोजी बभूव कालकायः। षड्ड्वयमिनीतिरलोकयुक्ता येनोदिता तं प्रणमामि धर्म ॥ १५॥ यश्रक्रवती भुवि ५ च-मामि नित्यं ॥ ९॥ ब्रह्मव्रतांतो जिननायकेनोत्तमक्षमादिद्शधापि धर्मः । येन प्रयुक्तोऽथ सुबंघु-यो द्वादशांगं श्रुतमादधेऽहं सच्छ्रेयसं तं प्रणमामि नित्यं ॥ ११ ॥ मुक्यंगनायै रिचतं विशालं रत्नेत्रयं शेखरताय येन । यः कंठमासाच बभूव सेष्टरतं वासुपूज्यं प्रणमामि नित्यं ॥ १२ ॥ जनानां ब्रुवे जिनं तं प्रणमाम्यनंतं ॥ १६ ॥ सार्धं पदाथां नव सप्ततःवैः पंचास्तिकायाश्च न बुद्धया। तं शीतलं तीर्थकरं नमामि ॥ १०॥ गणे जनानंदकरे वरं ते विध्वस्तकोपे प्रशमैकिचित्ते

स्थितस्यैव फणावितानैः । यस्योपसर्गं निरवतीयन् तं । नमामि पार्श्व महतादरेण ॥ २३ ॥ भवाणेवे जेतुसमूहमेनमाकर्षयामास हि धमैपोतात् । मञ्जेतमुद्देशमयेन सोऽपि तं वीरनार्थं प्रण-नाथं सततं नमामि ॥ १७ ॥ न मंस्तुतो न प्रणुतः सभायां यः सिवितोऽतर्गणपूरणायाः । पदः तर्वेषु द्यां द्यान रतं नेमिनाथं प्रणमामि नित्यं ॥ २२ ॥ सपीधिराजः कमठारितो यो ध्यान-रिभूच्छोर्नेदनो हादेशमो गुणानां । निधिः, प्रभुः षोडशमो जिनेद्रस्तं शांतिनाथं प्रणमामि नित्यै कृत्वानशेषं । कायेन वाचा मर्नसाऽपि शुक्तं नं मिह्निनांथं प्रणमामि नित्यं ॥ १९॥ घुवन्नयं सिद्ध-पदाय, वाक्यमित्यप्रहीद्यः स्वयमेव नित्यं। लौकांतिकेभ्यः स्तवनं निराम्य वंदे जिनेंद्रं मुनिसुवतं तं॥ २०॥ विद्यावते तीर्थकराय यस्मादाहारदानं लभते विशेषात्। गृहे तुतस्याऽजिनि स्तेबृष्टि स्तं त्रिकरणव्यापारगुष्यानिर्गे ॥ मन्यानां ज्यमालया विमलया पुष्पांजाले दापया । नित्यं स नौमिनाथं शरणं बजामि । २१ ॥ राजीमतीं यः प्रविहाय मोहान् स्थितीचकाराऽपुनरागमाय । जीवेषु ं शियमातनोति सकलस्वगीपवगीस्थितेः॥ पुष्पांजितः॥ इति स्वयंभूः॥ इति दशलक्षणपूजा समाप्ता॥ मामि भक्या ॥ यो धर्म दराधा करोति पुरुष्: स्त्री वा कृतोपस्कृतं । सर्वज्ञध्यानिसंभयं । १६॥ प्रशंसिनो यो न विभति हुष विरोधितो यो न करोति रोष्रं। शिल्बतब्हापदंगतो यस्तं च्युते केबलिमिजिनस्य देवाधिदेवं प्रणमास्यरं तं ॥ १८ ॥ रत्नत्रयं पूर्वभवांतरे यो बतं ।

## ॥ अय अनंतहार्प्राणप्रतिष्ठाक्रमः ॥

मंगलं ॥ ५ ॥ एस पंच णमोकारो सञ्चपापपणासाणो । मंगळाणं त सञ्चेसं पढमं होइ मंगळं ॥ ॐ चत्तारि मंगळं । अरहंता मंगळं । सिद्धा मंगळं । साह् मंगळं । केवळिपण्णंतो घम्मो मंगळं॥ वारिधिरयं चुलकप्रमाणं ॥ अद्य मे क्षालितं गात्रं नेत्रे च विमलीकृते । स्नातोऽहं धर्मतीथेंपु जिनेंद्र तव द्रशैनात् ॥ अपराजितमंत्रोऽयं सर्वविझविनाशनः । मंगलेपु च सर्वेषु प्रथमं भवति तिर्थजलं भवतु स्वाहा ॥ ॐ अमृते अमृतोऋवे अमृतविषिणि अमृतं श्रावय २ सं २ क्की २ न्छें २ द्रां २ द्रां २ द्रावय २ हंझंइवीं ह्यां हे सः स्वाहा ॥ इत्यमुतस्तानमंत्रः ॥ अद्याऽभवत् सफ-लता नयनद्वयस्य । देव त्वदीयचरणांबुजविक्षणेन ॥ अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे । संसार-देवं समच्ये सकठीकरणं करोमि ॥ ॐ -हीं असुजर सुजर भव २ हस्तशुद्धि करोमि स्वाहा ॥ हस्तप्रक्षालनं ॥ ॐ न्हां न्हां न्हां न्हां न्हां नमोऽहते भगवते श्रीमते समस्तगंगासिंध्वादिनदीनद-देवेंद्रवंद्यमभिवंद्य विशोध्य हस्तावीयोपथस्य परिशुष्टिविधि विषास । सद्वज्ञपंजरगतकृतासिस्ममस्या अपावित्रः पित्रो वा सास्थितो दुस्थितोऽपि वा । ध्यायेत् पंचनमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १ ॥ ॐ न्हाँ न्हीं न्हें नहें नहः असिआउसा मम सर्वागश्चिं करोभि स्वाहा । सर्वागशोधनं ॥ अपित्रः पित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा । यः समरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यंतरे शुचिः ।

द्युगांतरीक्षा मिध्या तदस्तु दुरितं गुरभक्तितो मे ॥ ७ ॥ इच्छामि भने इरियाबहमाळोचेउं । पुन्मुत्तरद्धित्वणपि छमन्द्रदिस्, विदिसास्,। निवहरमाणेण । ज्गुत्तर्दिष्ठिणा, द्हन्या । ड्यइय शांतये॥ ईशीपये प्रचलताच मया प्रमादादेकेद्रियप्रमुखजीवनिकायबाघाः ॥ निवैस्ति यदि भने-चतारि छोग्तमा। अरहता छोग्तमा । सिद्धा छोगुतमा। साह छोगुतमा। केबियण्गंतो डिक्नमामि भने । ईरियाबिह्याए । बीराहणाए । अणागुने । आइगमणे । णिग्ममणे । ठाणे परिवाविका वा। किरिछिका वा हेरिसका वा। छिदिका वा। मिदिका वा। ठाणको वा। ठाणच-तावकार्य । पातकम्मे । दुचरीयं बोसरामि ॥ ॐ णमो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइ रियाणं। णमो उबज्झायाणं। णमो ळोए सन्बसाहुणं॥ ॐ नमः परमात्मेने नमोऽनेकान्ताय, वियडिपइडावणियाए। जे जीवा। एड्रोक्या वा बोड्रिया वा तीर्ड्रोक्या वा। चंडारिक्या वा। चंडारिक्या वा। पंचेदिया वा। णोछिदा वा। किछिदा वा, ॥ संविद्धित् वा। संवादिदा वा। संविद्धित वा। (म्मोळोगुत्तमा ॥ चतारि सरणं पञ्चञ्झाभि । अरहंते रारणं पञ्चञ्झामि । सिन्हे सरणं पञ्चञ्झामि । साहू सरणं पञ्चञ्झामि । केविळिपण्णंतो धरमो सरणं पञ्चञ्झामि ॥ ॐ नमोऽर्हते स्वाहा ॥ गमणे । चक्कमणे । पाणुग्गमणे बीजुग्गमणे हरिदुग्गमणे । उचारपरसवणखेळसिहाणाए कमणदो वा । तस्स उत्तरगुणं ितस्स पायां छत्तकरणं । तस्स विसोहीकरणं । णमोकारं करास ।

चिरियाए । पमाददोसेण पाणभूदजीयसंताणं । एदोसें उववादो कहो वा । कारिदो वा । किर्तो |ो सदाऽहं हढं दघे पंचगुरून् प्रणम्य् ॥ अणुवतपंचकं गुणवतत्वं शिक्षावतचतुष्टयं अहीतिहाचायोपा.॥ ध्यायसर्वसाध्न साक्षीकृत्य सम्यक्वपूर्वकं सुवतं दढवतं समारूढं मे भवतु मे भवतु स्वाहा ॥ यज्ञोचितं व्रताविशेषमपोद्य तिष्ठन् यष्टा प्रतींद्रसहितः स्वयमेष रावात् । एताति तानि भगवन् छितं यज्ञोपवीतमतिपूरं । रत्नत्रयमिति मत्वा करोमि कछुपापहरणमाभरणं ॥ ॐ -हीं मरयग्द-¶ जिनयज्दीक्षाचिन्हान्यथेश विस्जामि गुरोः पदाये ॥ एतत्मिटित्वा यज्ञोपवीतादियज्ञदीक्षाचि-घृत्वाऽऽरमे जिनमखं मम दीक्षितोऽर्हन् ॥ दीक्ष्याचिन्होद्दाहनाय कंकणबंघनं ॥ १० ॥ (या मंत्रानें ¶ मिंदापूर्वमहं, जहामि सततं निर्वत्ये कर्मणां ॥ ८ ॥ ई्यांपथशोधनं ॥ अतिनिर्मेलम्कापत्रल-रत्नत्रयांगमुपवीतमुरस्यथांगे देशव्रतस्य वसुकंकणमत्र हर्ते । बह्मव्रतांगमध्ना स्वकटौ च भाजा ककण बांघणें.) अणुवतं पंच गुणवतं त्रयं शिक्षावतं चेति चतुर्विधं मतं । गुरूपदिष्टं त्रिमलं गुरुपादमूले विन्यस्य नमस्येत्॥ इति यज्ञदीक्षाविसर्जनं (या मंत्राने गुरुपदी यज्ञदीक्षा शिनज्ञानचारित्राय नमः स्वाहा । यज्ञोपवीतसंघारणं ॥ ९ ॥ (या मेत्रानं यज्ञोपबीत घारण करणं.) रागद्वेपमलीपेरोन मनसा हष्कमे यित्रिमितं॥ त्रैलोक्याधिपते जिनेद्र भवतः श्रीपादमूलेऽधुना। वा । समणुमणियं । तस्त्तमिच्छामि दुक्कडं ॥ पापिष्टेन दुरात्मना जडधिया मायाविना लंगिमना ।

1880 ित्तजन करणे.) ॐ न्हीं नमः सर्वदोषविनिर्मुक्तभ्यः स्वाहा । कौतुकसूनं यजमानादिनि-

नुभावास

सोडणें.) ततो गुरोरनुज्ञयां शांतिभक्ति निष्ठापयेत् ॥ (कंकण अनंततिथिकराय नमः स्वाहा ॥ (या मंताने दुधाने द्वारं धुणे व त्यांस सुगंध गंधाचा लेप करणे.) अ नहीं अनंतचतुष्ट्यात्मकाय अनंततीथिकराय नमः स्वाहा ॥ (या मंताने देवानुहें ठेवलेल्या कुर र स्वाहा । द्वारप्रशालनं ॥ (या मंताने पाण्याने द्वार धुणे.) ॐ न्हीं श्री क्षीं ऐ अही अमृतवाषाणि अमृतं थावय २ अहँ झं इवीं क्वीं हं सः स्वाहा । असिआउसां इद्मनंतद्वारगंथिजेलेन समस्तदोषपरिहाराथे नमोऽहते मगवते त्रेलोक्यनाथाय सर्वनुस्गुसुरपूजिताय अनंतद्शनाय अनंतवीयीय अनंतसुखाय | यंत्रायर ते दार ठेवणे. ) ॐ वृषम आजित शंभव आभिनंदन सुमाति पद्मप्रभ सुषार्श्व चंद्रप्रभ पुष्पद्त शीतल श्रेयांस बासुपूज्य त्रिमल अनंता इति ॥ (याप्रमाणे १४ तिर्थकरांची नावे बेऊन शांतिमक्ति करणें ) ॐ अमृते अमृतोन्नवे गैतिया हाराच्या गांठीस हात लावणें,) या रीतींने अनंतद्वाराची स्थापना करणें. । अथ प्राण्यतिष्ठामंत्रः ॥ गेडण्यानंतर गुरूचा आज्ञेने क्षेपेत् ॥ (या मंतानं कंकण

ें औं की नहीं असिआउसा यरत्वनशपसंह हं सः त्वगश्रमांसमेदोऽस्थिमजाशुक्कादिधातनः देनद-पानां प्राणा देनदत्तानां जीना इह स्थितसर्नेद्रियाणि कायानारमनच्छाःशोत्रमुखजिञ्जाः। स्थापय र

स्वाहा। ॐ अत्र मम सिन्निहिता भव २ वषट् स्वाहा॥ ॐ नमोऽनंतनाथाय सर्वसुखसीनी अर्णताममिकेनिक स्वाहा ॥ (येथे या मंताने १०८ पंढिरी फुले बालून तितक्याच बेळां जेप | करणे.) ॐ नमोऽहेते भगवते अनंतताथिकराय ॐ वहाँ श्राँ क्काँ एँ अर्ह नमः सर्वशांति कुरु २ | कालसंत्राणाः सर्वप्राण इहेन प्राण आशु आगच्छ र संवौपट् स्वाहा । ॐ अत तिष्ठ र ठंडी वाल्न २७ बेळां जप करणें. ) ॐ नमोऽहते भगवते अणंतो अणंताि अणंताि संबादि मे भगवतो महाविज्ता थी क्रा एँ अहं नमः सर्वेषमितिमिर्मिकाय अन्तिस्ख्यदाय नमः स्वाहा ॥ (या मंत्रानं जुनं द्राएँ महाविज्ञा अणंते अणंतकेबाळिए अणंतकेबाळिणाणे अणंतकेबाळेदंसणे अणुपुर्ज्जबासणे अणंते ख्याय चिरकालं नंदंतु वधैतु वज्ञमयं करोमि कुवैतु स्वाहा ॥ (येथे या मेंताने २७ पांदरी पुले | तुष्टि युष्टि सीभाग्यमायुरारोग्यमिष्टि कुरु २ वषट् स्वाहा ॥ (या मंताने नवे द्वार बांघणे,) ३० =हाँ इदमनंतद्वारयाथ बारिपूर्णंबटं शब्दरपर्शारूपरसगंथवर्णप्राणापानव्यानीदानसमाननागकुमक्तिय. हिताडणें.) ॐ निःश्रय नेऽरमे दत्तादानं फलं भवेदायुष्मान् भवेशितयं (या मंत्रामें वान देणे. **ैं।** याममाण अनंतद्वाराची प्राणप्रतिष्ठा करण

वकं ॥ १ ॥ ॐ ची अनंततीथैकर अत्र एहि २ संवौषट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॥ अथे अनंतत्रश्रिक्ता ॥ अनंततीर्थकराष्ट्रकम् ॥ अनंततीर्थकर्तारं हरिषेणमुत्तांत्तमम् । स्थापये विधिना भक्त्या जंतूनां मुखदा-राजगह त्रिशुष्ट्या ॥ ॐ -हीं नमोऽहीत भगवते श्रीमते श्रीमद्नेततीर्थकराय अनंतज्ञानाय अनं-१ सक<sup>श</sup>िकरण, यज्ञदीक्षा, पचकुमार, क्षेत्रपाल, पुण्याह्वाचन, दशदभे, भूम्यर्चन, पचच्णे, द्रारपाक, दश-विनिमैलवारिपुरैभुगारनालगलितैः शिशिरैमैनोज्ञैः । संसारघोरपरितापनिवारणार्थे प्राचिभ्यनंताजन-तद्शीनाय अनेतवीयीय अनेतमुखात्मकाय नमः जले निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीखंडकुकुमहि-||मादिस्गंधवगैरंधीकृतात्निकरै: सुरमीकृताशै: | संसा॰ ॥ ॐंहीं न॰ ॥ गंधं ॥ र ॥ शुभैरिबेंद-ने॰ चर्छ।। ५ ॥ क्षेरतैलपरिकल्पितदीप्रदीपैध्वेस्तांधकारतिकरीरिव भानुपादैः। संसा॰ ॥ ॐ -हीं अत्र मम सान्निहितो भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्धिष्मकरणं ॥ गंगादितीथंभ-किरणैरिवपुण्यंपुंजैः कांतेरखंडकलमाक्षतपुण्यपुंजैः। संसाक्षा ७० वहीं नक ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ ||जातीज्याबकुलकेतिकमिष्ठिकाद्यैः पुष्पेश्रमद्शमरसंकुलगोभमानैः । संसा० ॥ ॐ न्हीं न० ॥ ु पुष्पं ॥ ४ ॥ क्षीराज्यनाक्तितसंयुतप्रिकाचैः सौत्रणेपात्रराचितैश्वरकैः समग्रैः । संसा॰ ॥ ॐ न्हा

ं दिस्पालक, सहस्रनाम, पचयुंजा व नंबदेवता यां स्वेधूंजा प्रथम करूनं नतर अनत्तीर्घंकायूजा करणे.

संसा॰॥ ॐ =हीं न॰॥ फलं॥ वागैघाक्षतमुख्यवस्तुभिरलं सिद्धार्थदूर्वादिभिर्देन्यैश्रोद्घमुवर्ण-पात्ररचितं कांतं महार्ध्य सुद्ग्। गीर्वाणाधिपपूजितप्रतिमहाबोधप्रभाभासुरं मुक्तिश्रीमृद्नंतनाथम-मलें प्रोत्तारयामि स्तुतं ॥ ॐ न्हीं श्रीं हीं ऐं अहें श्रीमदनंततीर्थकराय ॐ न्हों न्हीं न्हें न्हें न्हा अऐराआउसा मम सर्वेशांति कांति तुष्टिं युधिं सौभाग्यमायुरारोग्यमिष्टांसिष्टिं कुरु २ सर्वविद्यविना-कुर्वतु मे हर । कपायचतुष्ट्यमंजनशूर ॥ भवांग्रधितारणपोत निरंत प्रसी॰ ॥ ४ ॥ विबोध विरोध विशोक -हीं न॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ ब्राक्षाकापित्थपनसाादिक्लैः प्रश्रसैरिष्टप्रदेजनमनोनयनाभिरामैः, विशेष विशेष विषोप ॥ निराश विषाश विताश विकांत प्रसी॰ ॥ रे ॥ विखंडितकाम कलंकवि-मंगलं ॥ १ ॥ विराग विरोग विभोग विरोह । वियोग विदेह विगेह विमोह ॥ विमान वियान यिगाय विदंत । प्रसीद भदंत सदात्मननंत ॥ २ ॥ विमाय विकाय विजाय विदोष । विलेप द्गेपं ॥ ६ ॥ कृष्णागरुप्रभृतिसंभवधूपधूमैन्यौत्पाखिलप्रविदिशावलयैतिशुष्टेः । संसा॰ कुरु २ समस्तरोगापमृत्युपरिहारं कुरु २ स्वाहा ॥ अध्ये ॥ ९ ॥ शांतिघारां । पुष्पांजितः जीवस्थानचतुर्दशप्रकृतयः पूर्वाणि रत्नानि वै प्रत्येकं चंचतुर्दशप्रगुणिता मंथौ शुभेऽनंतके मार्गणका अजीवसहिता यंथा गुणस्थानके नद्यो रज्जुगुणप्रकीर्णकशुभाः । अथ जयमाला ॥ श्न

ज्यदुःखज्रांत् । प्रसी॰ ॥ ९ ॥ मजेंद्रमुगेंद्रफणेंद्रनिकार-विकारनिवारणपुष्टिविचार ॥ प्रकासि-धियाः पदाच्जद्द्यं । कृत्वा तीर्थकृतामसाववितथः पूजा-दंडकुत्ति । प्रसी॰ ॥ ८ ॥ जलामिविशस्त्रकुविघ्नविनाश् । नरामरनागसुपूजितवास् ॥ अनेतभवा-संह्यानां भवहानये प्रभवतात्वानंतसंज्ञायतं ॥ अध्ये ॥ ११ ॥ विघोऽभूदिहः सोम्यामसुभगः श्रीसिंहनादंदश्रते। मार्गे तेन विलोकितो गुणनिधिः श्रीसिंहसेनोद्दहः। तस्मात्प्राप्तविश्वि तेन तु दिनं तुर्यगतः सौख्यभाक्। योऽसौ श्रीविजयो मलेन रहितः कुर्यात्स वो मंगलं॥ इत्याशीवादः॥ बादित्वा विदुषां वरं जिनवरं शेषं तमहैत्परं। प्राप्त्वे दिन्यधियोऽस्य सिष्टमहिमां श्रीशारदां वेलोक । विशुष्ट मुसिष्ट विबोधितलोक ॥ विदार विहार विपाटितांचित । प्रसी॰ ॥ ५ ॥ सुशांता प्रसी॰ ॥७॥ चतुर्दशलोकितजीवसमास । नदीमलरत्नविचारधराश ॥ हषीकमुगप्रवि-रात्रूणां विजयः सुकांचनचयो खत्काफलं रत्नकं ॥ मित्राणां विनितागणस्य सुखदः स्यात्संगमस्तत प्रसी॰ ॥ ६ ॥ असंख्यगुणाणेववतितनाद् । विदाटितदुःखद्कुत्सितवाद् ॥ विदारितसेवकपाश तजीयनिकायवितांत । प्रसी॰ ॥ १० ॥ घता ॥ यस्मादाज्यसुखं धनं सुरपदं पुत्रः सुक्रातिगुणः । वेशास विषात्र वितंत्र वियंत्र । निराकृतद्मीतद्ष्यकृतंत्र ॥ विकोप विरूप विताप विदंत सारदां ॥ कार्यस्यायेवरस्य घैर्याजत्म् इति अनंतत्रयोदशीपूजा समाप्ता ।

श्रेयोहंस्यधिपान् यजेऽत्र जिनराङ्गंसानहिंसानहं ॥ ३ ॥ श्रीवृषभादितीर्थकरसमुदायपूजाप्रतिज्ञाप-∭ रहलुलिततंडुलपुष्पैरधिवासनं जिनेद्रस्य । संबौपट् ठठ वपाडिति पछवमंत्रैः स्थितिकरणं कुर्वे ॥ ८ ॥ 🛮 🖟 अचैनापीठापुढें पुष्पांजलि करणें.) श्रीमझ्यानविधानमानस्कलस्याद्वासना संन्यधात्। पाशा-संपूज्यवस्यामला ॥ मत्यैरर्थपगैः सुमाजनसतां मांगल्यमुख्यामसौ । वाक्वायाशयशुद्धितो हितकरः थान् ॥ ॐ न्हीं ब्यमादिचतार्वैशातितीर्थकरेभ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ तुपारशीतां-॥ संपूज्यतां श्रीजिनः ॥ र ॥ प्रकृतकमिविधिविधानार्थमन्वेनापीठायतः पुष्पांजि किपेत् ॥ ( येथे न्मुक्तसदात्मकान् भवभवसंतोषसंपोपितान् ॥ चचीतोऽवलजान् समंत्रद्रसास्वादानभिस्थाप्य तान्। नाय शीजिनप्रतिमोपरि पुष्पांजलिमावपैत् ॥ (येथे श्रीजिनप्रतिमेवर पुष्पांजलि करणे,) मलय-ॐ नहीं श्री क्षी ऐं अहें चषमादिचत्रिंशतितीर्थकरा अत एतैत संबौषट् स्वाहा। ॐ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अन्न मम सान्नीहिता भवत २ वषट् स्वाहा आह्वानस्थापसन्निधीकरणं ॥ श्रीमञ्जिनेंद्रामलकीर्तिगौरेमेंद्राकिनानिझैरवारिपूरेः अंमोजाकैजल्करजःपिशांगैयजे चत्रिशातितार्थना-र्गुमरीचिशुभूश्रीचंद्नैः कुंकुमयुक्तमिश्रैः। संतोषपीयूप्रारीग्माजो यजे॰॥ ॐ हीं वृ॰॥ । अथाष्ट्रकम् ।

गंधं ॥ र ॥ अक्षुणासींख्यामलबीजरूपैः शार्षक्षेतेरिव्कलावलक्षेः । अनन्यसाधारणकीतिकांतान् रजो रहस्यं रहसः सुघान्यैः ॥ यंजे॰ ॥ अंहर्यं ॥ ९ ॥ जंबूह्रापे भारतक्षेत्रमुख्यश्रीतार्थेशामांध्रपीठो-पकंठे ॥ देवेहार्च्यश्रीपदां संतनोमि संसारातेः शांत्ये शांतिघारां ॥ शांतिघारां ॥ आदिनायोऽस्तु यजे॰ ॥ ॐ -हीं वृ॰ ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ जातीजपापाटिकिभिविराजीमंदारमालाबकुलादे-पुष्पैः । श्रेयःश्रियो मंगलहारभूतान् यजे॰ ॥ ॐ ऱ्हीं वृ॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ प्राज्याज्यसिष्दा-पूगीफलनालिकेरैः। सुरंद्रचूडांशुविलमपादान् यजे चतुर्विसातितीर्थनायान् ॥ ॐ -हीं वृषभादिचतु-इष्टाथिसिक्यै शिवतातिमक्या यजे॰ ॥ ॐ नहीं व॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ जंबीरजंब्नुवरवीजपूरद्राक्षाम्र-अस्तु वः सुमतिः स्वस्ति पद्माभः स्वस्ति जायतां ॥ सुपार्श्वः स्वास्ति भवतां स्वस्ति स्याचंद्रलां-चरं॥ ५॥ द्यष्टिप्रियेहज्बलरत्नदीपैः सुरत्नासिङ्गेमीणिभाजनस्यैः । स्वक्रियादिज्यांगमरीचिषमान् नः स्वास्तः स्वास्तः स्याव्जितेश्वरः । र्वाभवो भवतु स्वस्ति भ्यात् स्वस्त्यभिनंदनः ॥ १॥ मृतापेंडभक्षयैः शाकैरनेकैः मुराभिप्रपूतैः । अनंतसौक्यामृतपानत्प्तान् यजे ॥ ॐ =हाँ वृ ॥ छनः॥ र ॥ सतां स्वस्त्यस्ते सुविधिभेवतु स्वस्ति शीतलः । श्रेयान् संपद्यतां स्वस्ति स्वस्त्यस्त यजे ॥ ॐ न्हीं व ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कालाहिदेहाकृतिसांतरालें न्यापत्प्रधूपै: सुरमीकृताथै: । विशातितार्थकरेग्यः फलं निर्वेषामि स्वाहा ॥ ८ ॥ जलादिसइञ्यकुतैरनस्येषेलाहकैभँगलमंगलास्यैः।

बसुपूज्यजाः ॥ ३ ॥ राज्ञोऽस्तु विमलः स्वस्ति स्वस्ति भूयादनंताजित् ॥ भूयाखर्माजनः स्वस्ति

शांतेशः स्वस्ति जायतां ॥ ४॥ संघस्य कुंथुः स्वस्त्यस्तु भवत् स्वस्त्यरप्रभुः । स्वस्ति माह्यिजेने-द्रोऽस्तु स्वस्त्यस्तु मुनिस्त्रतः॥ ५॥ जगत्यस्तु निमः स्वस्ति स्वस्ति स्यान्नेमिनायकः। स्वस्ति पार्शंजिनो भूयात् स्वस्ति सन्मति रस्तु मे ॥ ६ ॥ आस्मन्निमं स्वरत्ययनमेकभक्तिभराद्घे स्वस्तिमंतः स्वयं शश्वत् संतु स्वस्त्ययनं जिनाः ॥ पुष्पांजितः ॥ ७ ॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

शिनां ॥ १॥ वृषमं वृषमासुरवृषपूज्यं । विवृजिनमजितं जिनवरराजं ॥ शंभवमभिनववनमा-रेखां तत्र ध्वजांकुशप्रविलस्मीनं वरं चिक्ररे । येषां भक्तिभरेण पाद्विमलं लोकत्रयाधी-हार्थे । नंदितजनमभिनंदन्मिर्धि ॥ १ ॥ सुमार्ति सुमातिद्यापरकांतं । पद्मप्रभमभयं विगतांतं ॥ श्रीसुपार्श्वमपपाशमहेशं । चंद्रप्रममभिहतभवपाशं ॥ २॥ सुविधि विधुविभुमेभिवंदेऽहं । शीत-वंदे तानमरेश्वराः परिणमन्मौलीद्धमौलिस्थिताः । सन्यास्तन्मकरंदरेणुभिरतो गौरं गरिष्ठं सदा ॥ लमपमलगुषागणगेहं ॥ श्रेयोजिनमतुदिनमपदोषं । बसुपूज्यजमजमजारारोषं ॥ ३ ॥ विमलं विमलः शांतिजिनेश्वर-मामं॥ ४॥ ''कुंधुं कुंथुदयाप्रतिपालं । अरजिनवरमजरं शिशभालं ॥ पर्छि शत्यहरं जिनराजं कमलदलनेत्रं । श्रीमदनैतजिनं सुचिरित्रं ॥ धर्मं धर्मोझितिश्वमीपं । शांतं

188811 सुवतपं मुनिसुवतराजं ॥ ६ ॥ नमिजिनममिताबलकलगात्रं । नोमें नोमि सुकरणापातं ॥ ५ ण

वुजापाठ

रस्तुतमिह पाश्वीजनेशं। वीरं मारकरींद्रमुगेंद्रं॥ ७॥ संसारोन्दवदुःखविनाशं। संसाराति भदं

गारयेत सज्जनेष्टं । विगतकलिमलौधं वर्णमुक्ताफलौधं ॥ मुहद्विव्विष्ठदेव्हाच्येतिथिशिनां योः । विर-चेत्तमुतिमालो मुक्तिकाँताप्रियः स्यात ॥ अर्च्यः॥ ९ ॥ इत्थं तीर्थाधिनाथा ये वृषभाद्या यदाऽऽद् विविनाशं ॥ वसुगुणमपमलबोधितिदानं । लोकत्रयशिरासि कृतवासं ॥ वता ॥ अमितगुणगरिष्ठं गिकेताधिपनाभिराजीमरहेन्योः पुत्रकः कांचन चायः पंचायाप्रमाणधनुरुच्छेदो जिनेद्राप्रजः। उक्षा-स्यिषयकामिनीपरिलेसचन्नेश्वरीशोमितः ॥ शकाधीश्वरचक्रचिक्तिः संप्राच्येते प्राग्जिनः ॥ १ ॥ तत्। पुष्पांजिलिप्रदानेन पूजिताः संतु कांतये ॥ इष्टपार्थनायै पुष्पांजिलिः ॥ इति समुदायपूजा ॥ ॥ अथ्र प्रत्यकपूना।

ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐं अहैं वृष्मजिनदेव, अब अवतरावतर संबौषट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥

॥ अष्टकम् ॥

भरं॥ ॐ -हों वृषभतीर्थकराय जलं निवेषामि स्माहा ॥ १ ॥ सकलतापहरेः सुखदायकैमसणकु-वेमलगंधसुवासितसारया. परिमलोद्धिनीस्मुयारया । संकल्दोष्हरं वृषमेश्वरं प्रवियजे नतनाकिनरे-

समानकै: । सकल॰ ॥ ॐ -हीं॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ स्फुरितमालितजातिसूचंपकैर्वकुलपाटलिपुष्प-कुमामिश्रितचंदनैः । सकेल॰ ॥ ॐ'ंहीं॰ ॥ गंघं ॥ कम्छवासमुमिश्रिततंद्व छेधंवलमौक्तिक गांधा-सरोरुहै:। सक्छ॰ ॥ ॐ =हीं॰॥ पुष्पं ॥ ध्रा घृतसुसितपायसभक्ष्यके: सकछछोकसुखेकानि-केतनैः। सकल॰ ॥ ॐ न्हीं॰ ॥ चरं ॥ ५ ॥ कनककांतिसुभासितदीपकैभीणमयैश्वि विश्वसुदी-सकल ॥ ॐ न्हीं ॥ फलं ॥ ८ ॥ सुगंघपुष्पाक्षततोयध्पेनैनेब्बद्षिवैरसत्फलेबैः । श्रीशांतिदा-सेन सुरामेबृद्धचै संपूज्यते श्रीजिनपाद्पक्षं ॥ ॐ =हीं० ॥ अध्ये ॥ शांतियारां ॥ ९ ॥ त्रिद्श-नताखंडलमौलीनां यत्पादनखमंडलं । खंडेंदुशेखरीभूतं नमस्तरमे स्वयंभुवे ॥ १ ॥ स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले समंजसज्ञानविभूतिचक्षुषा । विराजितं येन विघन्यता तमः क्षपाकरेणेव गुणो-पुनरह्रतोद्यो ममत्वतो निविविदे विदावरः ॥ ३ ॥ विहाय यः सागर्वारिवाससां वध्मिवेमां वसु-त्करे: करे: ॥ र ॥ प्रजापतिये: प्रथमं जिजीविष्: राशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा: । प्रबुद्धतत्व: सकल । ॐ न्हीं ॥ धूपं ॥ ७ ॥ रिचरदाडिसस्तर्मनको नमुकनोचकिनिबुकस्तर्कतेः पकै: । सकल ॥ ॐ चीं ॥ दींपं ॥ ६ ॥ अगरचंदनमिश्रितधूपकै: सकलकभीवेदाहकद्क्षकै: राजपूजितं वृषभनाथमूजितं । कनककेतकैयंजे भयविनाशकं जिनं ॥ पुष्पांजितः ॥ = 12121

घावधं सती । मुमुसुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवात् प्रभुः प्रववाज सहिष्णुरच्युतः ॥ ४ ॥ स्वदोषमूलं वसमाधितेजसा निनाय यो निद्यमसमितिकयां। जगाद तत्वं जगतेऽर्थिनेऽजसा बभूव च जक्षपदामुतेश्वरः ॥ ५ ॥ स विश्वचृक्षवृष्वमोऽचितः सतां समगविद्यात्मवपुर्निरंजनः । पुनातु चेतो मम नामिनंदनो जिनो जितशुह्वक्यादिशासनः॥ ६॥ इति स्तोत्राध्यं॥

# ॥ अथ जयमाला ॥

जय प्रथमजिनेश्वर महिपरमेश्वर। ईश्वर गुणगणमयसद्न। जय नमितसुरासुर सकलसुखाकर जय जनतामयहरण ॥ १ ॥ जय आदिजिनेंद्र विशालक्ष्य । जय पूजितचंद्रसुरेद्रभूप ॥ जय नाभिनरे-अरपुत्र सार। जय महदेवीसुत धर्मकार॥ २॥ जय प्रथमधर्मप्रकाश वीर। जय प्रथमयोगीश्वर प्रथन सारं केवलबोधमयं। बंदे भवतारं रहितविमारं शांतिदासबक्षकृतसुद्धं ॥ अध्ये ॥ सम्यग्धारगुणै जय प्रथमप्रजापते प्रथम ईश् । प्रथमयतीश्वर प्रथमधीश ॥ जय गणधरयतिपतिसेव्यपाद । जय जय प्रथम तिथकर प्रथमदेव । जय परमपुरुष कृताविब्रधसेव ॥ घता ॥ जय जिनसारं द्रश्नमारं जलदसजलघरादेव्यनाद् ॥ ५ ॥ जय पापतिमिरहरपूर्णचंद्र । जय दोषानिवारण आदिजिनेद्र ॥ जिय चद्रवद्न अकलक्ष्म ॥ जय भव्यद्याकर भव्यहंस । जय प्रकटितशुभकरचारवंश ॥ ४ ॥ मवीर ॥ जय सेवितर्वंतरनाथराय। जय नमितसुधाकरभादुराय ॥ ३॥ जय ज्ञानरूप जय शमरूप

||रनंतगुणितैर्युक्ताः सुमाया धवाः । ये सिद्धा मलनाशका बसुगुणाः कान्योन्दवेः सप्तिमः ॥ सार्थ श्रीविजयादिमिः सुखकरैः सेन्यैस्तरां निर्मेला । जाताः श्रीगजपंथके च गुरवः कुर्वेतु ते मंगलं ॥ इत्याशीवांदः॥ साकेतापुरे नाभिराजमरुदेव्योजाताय कनकवर्णाय पंचरातघनुरुच्छेदाय वृषभऌां-छनाय गोमुखचकेश्वयक्षीसमेताय चतुरशीतिलक्षपूर्वायुष्काय केलासपवेते कर्मक्षयंगताय श्रीवृपसतीर्थकराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उद्कचंद्नतंडुत्रपुष्पकैश्वरुत्त्रिप्सुधूपफलाघ्यंकैः । धवत्रमंग-| लगानरवांकुरैजिनगृहे जिननाथमहं यजे ॥ अध्यै ॥ शांतिवारां । पुष्पांजितः ॥

# ॥ अथ अजिततीर्थकरपूजा ॥

गजध्यजः कांचनकांतिकायो जितारिकांतायिजयातनूजः। इक्ष्वाकुयंशांबुधिशीतभानुः संप्राच्ये-षर् साहा। ॐ अत्र तिष्ठ २.ठठ स्वाहा। ॐ अत मम सिन्निहितो भय २ वपर् स्वाहा॥ तेऽसिमन्नजितो जिनेशः॥ १॥ ॐ -हीं श्रीं क्षीं ऐं अहँ अजिततीर्थंकर अत अवतरावतर संबौ-आह्वानस्थापनसन्नधीकरणं ॥

### = Manager =

त्रिद्शलोकनद्जिलधरया सरसकेसरपिंजरसारया । अजितदेवपतिं जिननायकं प्रवियजे जिनपं मुखदायकं॥ ॐ -हीं अजिततीर्थकराय जलं निर्वपामि स्वाहा॥१॥ मलयभूधरसंभवचंदने- पृहत्रकेश्रएपंकविमिश्रितैः। अजितः॥ ॐ०॥ गंर्षे॥ २॥ कुसुद्बांधवहारवदुज्वलैः कलमजैबर्को-घूपं ॥ नयनतोपकराम्रमुमोचकप्रमुखयोग्यसुपक्वफलोत्करेः । अजित् ॥ ॐ० ॥ फलं ॥ नीरा-माद्सुधामयाक्षतलसन्मंदारपुष्वोत्करैः । प्रोद्यचारुचरप्रदीपविलस्दूपैः फलैश्रचिये ॥ श्रीमह्यीतभयं अजेयशक्तिभीव .. बंधुवर्शश्चकार नामाऽजित इत्यवंध्यं ॥ १ ॥ अचापि वस्याजितशासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिमंगलार्थं । प्रगृद्यते टिसमाथितैः । अजित ॥ ॐ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ सरिसिजोरपेलचंपकमिष्ठिकाषकुलकुंदपुक्तिकि एनं जिनेइमम्यन्ये सुरसंदोहपूजितं। याधींरां तु जगन्छात्ये अपिताय्रे करोक्यहं॥ शांतिधारां। पुष्पकैः । अजित ॥ ॐ ॥ पुष्पं ॥ थ ॥ प्रचुरगञ्यसमान्त्रित्राभिलितपायसहञ्यवरोद्नैः जन्दमहितं श्रीचंद्रकोत्तिस्तुतं । कैबल्यात्मकक्तिम्नोकुच्ळताश्चर्याधिरूदं श्रिये ॥ अंदर्भ ॥ ९ । अजितः॥ ॐ ॥ चरं॥ ५ ॥ तर्गणियामसमानमयूषकैः परिसुसंस्कृतरत्नसुद्रीपकैः । अजिते । ॐ॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ अनलसादिसिताग्रह्मकः सजलनारद्गंहातिसन्निभैः । अजित॰ ॥ ॐ॰ । ा लाजम् ॥ यस्य प्रभावाचिदिवच्युतस्य क्रीडास्वपि क्षिषमुखार्थिदः । पुरपाजिति: ॥

नाम परं पित्रें स्वासिद्धिकामेन जनेन छोके॥ २॥ यः प्रादुरासीत प्रभुराक्तिभूमा भव्याशयास्त्रीनक

जिम<u>ः</u> सेने पातक सकल जाय । तुह सेने व्यंतरनाथ राय ॥ तुह नामे विझिनाश थाय । तुह लंकशांत्यै। महामुनिर्मेक्वनोपदेहो यथाऽरिवंदाग्यद्याय भास्तान्॥ १॥ येन प्रणीतं पृथु धर्मतीर्थं ड्येष्टं जनाः प्राप्य जयंति दुःखं। गांगं हुदं चंदनपंकशीतं गजप्रवेका इय घर्मतमाः॥ ध॥ जय अजितिजिनेश्वर सकल्द्रितहर प्रतिबोधितत्रिभुवननिलय । जय ज्ञानदिवाकर संकल्मुखाकर जय साडेचारशे घनुप काय ॥ जय बाहत्तारिलक्षमुपूर्वे आयु । जय सेवत सुरनरइंद्रराय ॥ ३ ॥ नामे जीय मुमोक्ष जाय ॥ ४॥ सकल त्रिदशपतिवंद्यपाद् । जय जलघरसमगंभीरनाद् ॥ तुह नामे पामे सकलिसिष्टि । तुह नामे पामे राजऋिष्ट ॥ ५ ॥ तुह नामे पामे फणिहदयहार । तुह रयण सुम्डब्रिपार ॥ तुह नामे नवािनधि होय सार । तुह नामे सागरतरणतार ॥ ६ ॥ तुह धमेंमयीकृतभूत्रलय ॥ १॥ जय अजितजिनेश्वर अजितनाथ । प्रतिबोधितबहुजन भव्यसार । जय जितशबुसुत धीरधीर । जय विजयसेनासुत वीरबीर ॥ र ॥ जय हेमवर्ण बरसारकाय स बहानिष्ठः सममित्रश्रत्रियाविनियतिकपायदोषः ॥ स्रब्धात्मरुक्ष्मीरिजतो जितात्मा । अथ जयमाता । थियं मे भगवान् विष्नां ॥ इति स्रोत्राध्येम् ॥

नामे शिवसुस्तम्प्रसाणि । तुह नामे रंभा सत्यवाणि ॥ तुह नामे घोडा हास्ति सार । तुह

थायें।। तुह सुंदर गेह सार ॥ ७ ॥ तुह नामे शांकिनी भूत जाय । तुह नामे निर्मेल काय

सेवे सकलभूप। तुह नामे पामे इच्छक्ष्ण ॥ ८ ॥ घता ॥ जय अजित्जिने हो नयनानंदो वंद्यो

सक्लभुवनमयः। जय द्वितियजिनेद्रोः मदन्विकेद्रोः वैद्यों जगद्गनंदक्तः।। अध्ये ॥ ९ ॥ ज्ञानाद्ये रघवातकैरीणगणैः संख्यातिभैभीषिता । रागक्षेषविमोहद्रोषानिचयैभीकाः पवित्रोद्यताः ॥ संयुक्तारत्त्र-इत्याशिविदः ॥ साकेतापहणे जितारिनुपविजयादेव्योजीताय स्वणिवणीय गजलहाछनाय पंचाश-भयेन निश्चलगता मारस्य संमारिता । जाताः श्रीमाजपंथके च गुरवः कुवंतु ते मंगलं । द्धिकशतचतुष्टयधनुरुच्छेदाय महायक्षरोहिणायक्षयक्षीसमेताय द्वासमितिलक्षपूर्वायुष्काय संभद्गिरो कमेंक्षयंगताय श्रीमद्जिततीर्थकराय नमस्कार कुर्वे ॥ उद्कचंद्न इ॰ ॥ अध्ये ॥ आंतियारा

। अथः श्मिनतीर्थकरपूजा ॥

वाजिएवजश्राम्सुयण्यण्ः संप्राच्येते शंभ-निष्ठे २ ठठ खाहा । ॐे अते सिनिहितो भव २ वषर् खाहा ॥ आह्वानस्थापन्सिनिधी यतीयनाथ: ॥ ॐ -हीं थीं कीं ऐं अह शंभवतीथंकर अन अनतरावतर संबीषट् स्वाहा । ॐ० अत्र ग्रागरितनाथो हटराजसूनुः प्रज्ञांप्रेयक्षीत्रिमुखाा्धनाथाः ।

निर्वपामि स्वाहा॥ १॥ कुकुमागरुचंदनैवंरमत्य्यजोद्गतशीतलैः। सुगंधङ्गव्यविमिश्रितोदितनंदनैरीण-| निर्मेलैः। पाप०॥ ॐ -हीं शं०॥ गंधं॥ २॥ तुपारपिंडसमानशुभ्रसुशात्यितंडुत्यपुजकैः सूर्य-| कांतिविखंडिद्धिवराक्षतौषगुणाकरैः। पाप०॥ ॐ -हीं शं०॥ अक्षति॥ ३॥ सुमाहिकोद्धसरो-| जकुद्त्यंगमात्यित्वंपकैः पारिजातकदंबकेतिकिपुष्पवृधिसुमोहितैः पाप०॥ ॐ -हीं शं०॥| ऱ्त्नकुं मसुवारिषूरितगंधिमिश्रितसारकै । जीनममृत्युजरामरणभयवारणाय् त्रिधामुदा । 'पाप्तापहरं परं<sub>॥</sub> फलदाडिमेशोचमोचकपित्थजंबुसुनागबिह्यसक्त्रत्रेः । पाप॰ ॥ ॐ व्हाँ शं॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ बना-∭ बरदोपकदंमशोपणं। शंभवस्य सुपूज्यकं बरपादपञ्चयुगं यजे॥ ॐ न्हीं शंभवतीर्थकराय जलं पाप॰॥ ॐ -हीं शं॰॥ चरं॥ ५॥ सुरेंद्रनिमितादेञ्यरत्नप्रदीपकैश्च मनोहरैभेञ्यकेबलबोधनोपमसू-॥ र्यदोस्याधकेनेरे: । पाप॰ ॥ ॐ रहीं हां॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ अगरसारसमन्यितेरितादेग्मुखेनेरबूपके:∥ पुरंग ॥ ४ ॥ सद्यजातमुहेमभाजनसंस्थितैश्वचरूत्तमैः षड्सान्यितमादकश्रितदुग्धपायससेवकैः ॥ कर्मकद्मभेदनाय महास्यहं दशयोद्भवैः । पापतापहरं परं वरदोपकदेमशोपणं । शंभपस्य सुप्त्यकं यरगाद्पम्पुर्गं यजे ॥ ॐ -हीं शंभवतीर्थकराय ॥ घूपं ॥ ७ ॥ दिञ्चपक्वफले रसान्वितकेटको∙॥ दिगद्स्त्चयेमनों से स्येमादेकलगीतन्त्यैः । संप्जय शंभवतीर्थनाथपदाङ्जमूलेऽध्यंबर्भदाऽहं॥ अध्यं ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिक्तः ॥

## ॥ अथ सात्रम्

हेतुर्येशक्ष मुक्तक च मुक्तः। स्याद्वादिनो नाथ तथैव युक्तं नैकांतद्दाधिरत्वम्-जगजनमजरातकाती निरंजनां शांतिमजीगमस्तं ॥ २ ॥ शतह्दोन्मेषचलं हि सौख्यं तुष्णाम-। आसीरिहाकस्मिक एव वैद्यो वैद्यो याच्यायनमात्रहेतुः । .त्रष्णामित्रृष्टिश्च तपत्यजसं तापस्तदा्यासयतीत्यत्रादि ॥ ३ ॥ बंधश्च मोक्षश्च यया नाथ रूजां प्रशांत्ये ॥ १ ॥ अनित्यमत्राणमहंकियामिः प्रसक्तमिध्याध्यवसायदोषं । ति शंभवः संभवतपरीयैः संतष्यमानस्य जनस्य लोके। 7年

॥ जयमाला

शास्ता ॥ ४ ॥ शकोऽध्यशक्तरतव पुण्यकतिः स्तुत्यां प्रवृत्तः किमु माहकोऽज्ञः । तथापि

म्तुतपादपम् ममार्थ देयंः शिवसौष्यमुबैः ॥ ५ ॥ इति स्तोत्राध्ये ॥

गंभग्रजिनेभर नमितसुरासुर इंश्वर यतिसेवितचरण । जय हितियजिनेदो परमानंद छंद त्रिभु-गन्तावकरण ॥ १॥ जय धर्मप्रकाशन देवदेव । जय अमरपतिकृतचरणसेव ॥ जय कामवि-मंजनप्रमध्र । जय मोहविनाशनसब्हर्श् ॥ २ ॥ जय जितारिहद्रथपुत्र शांत । जय सुषेणावर-जय, बज्रवृपभनाराच देह ॥ र ॥ जय हेमवरण सेवत इंड जमग्रीय काय । जय साहि सपुरवल्थ आयु ॥ जय केबळबोधस्वरूप रूप । जय देविमात ॥ जय चारहो धतुष उत्तेम देहे ।

जय योघनिदानं सुरकृतगानं ध्यानं सकलकुमतिहरणं । जय गतबहुमानं सुनिजनस्थानं शांति-नरंद्र भूप ॥ ४ ॥ जय परमपुरुष तूँ परमञ्योति । जय जगदानंद तूँ विज्याति ॥ जय सकल-त्तविचार सार । जय सकल्ड्ब्यिवार्षार ॥ ५ ॥ जय कमेरिहित विशुष्ट शुद्ध । जय ज्ञान-प्योनिधि बुद्बुछ ॥ जय शाकिनिभूतिवनाशद्भ । जय निर्मेळवोघ हतारिपक्ष ॥ घत्ता ॥ दासबहातुत्तवरणं ॥ अध्यं ॥ श्रीमद्दर्गनराजिता वृषकराः संसारविच्छेदका । मुक्तिश्रीवनिताविला-ससुभगा दुरोंपनिणाशकाः। भक्तानां सुखदायका हरिनुताः संगैः प्रमुक्ताश्च ये। जाताः श्रीग-जन्थंके च गुरवः कुर्वतु ते मंगलं ॥ इत्याशीवीदः ॥ सावंतीपत्तने ददरथभूपतिसुषेणादेव्योजी-ताय सुवर्णवर्णाय चतुःशतघनुरुच्छेदाय श्रीमुखप्रज्ञप्तीयक्षयक्षीसमेताय अश्वलंच्छनाय पाप्टिल-क्षपूर्वायुष्काय संमेद्गिरो कमक्षयंगताय श्रीशंभवतीर्थकराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उद्कचं ॥ अध्ये ॥

॥ अथ आमनंदनतिथिकपूजा॥

शीं क़ीं ऐं अहं अभिनंदनतीर्थकर अत्र अवतरावतर संवीषट् स्वाहा। ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ संवर्गिसहायाभ्यां जातः कांचनसान्निभः । साकेतपुरपः पूज्यो बानरांकोऽभिनंदनः ॥ ॐ ची सिहा। ॐ अत्र मम सिन्निहितो भव र वपट् स्वाहा॥ आह्वानस्थापनसन्निष्योकरणं॥ するなのニ

संबसमीक्षर्यतमे प्रमहोद्यम्ख्यानिकेतनं । प्रवियजे जिनपं त्यभिनंदनं सकलपंकहरं थिति-परिमंडितांचेश्रहं लाहा ॥ १ ॥ सुरमियस्तसम्बर्धारिकं जलं निर्वपामि

। प्रवियः ॥ ॐ न्हीं अः ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ धराणिप्उयसुपारसानिःस्ननं । प्रवियः ॥ ॐ न्हीं अः ॥ चहाँ ॥ ५ ॥ जिमलकेनलकोधनुभास्करं । प्रतियः ॥ ॐ न्हीं अः ॥ दीपं ॥ ६ ॥ निश्विह्यकमेकुकाननपात्रकं । ङस्तवापानस्तिस्यताधित त्राभिद्रायसमुज्यलशोणितं । प्रतिय० ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ गंधं ॥ २ ॥ कमल्या ॐ न्हीं अन्।। घुप्।। ७। अक्षत ॥ ३ । हा अ॰ ॥ गंदितं ॥ ॐ -हीं अभिनंदनतीर्थकराय । प्रवियु । प्रावयः <u>सु</u>भगभव्यस्ताबांवेकासिनं विशद्निमेळनूत्नवघूज्वल येकसद्कांयेधुज्यलद्हक **सकलभन्यचकारमुधाकर** कमलतुल्यमुद्धिकराबुज

जान. सद्भिनंदनं प्रपाजालः स्रामिध्यकः सत्कलैः । सुकामितमुख्यादं सकललोक्बंब मुद्रा॥ अध्य ॥ शांतिषारां ॥ द्यिकः महिमान्त्रित **क्ष्माक्षतेहीत्रीभर्थ** 

विदितसमस्तत्वपदार्थकं । प्रवियः ॥ ॐ -हीं अ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ परं सिलिलधारया प्रबलगिष्धः

। भजकसाध्यानप्रफलप्रद

#### । सात्रम

क्षीतिस्खीमशिष्रियत् । समाधितंत्रस्तदुषांपपत्त्य नन्याक्रमहाल नग्रध्यगुणन चागुजत ॥ १ ॥ अच्तन तत्कृतग्रंघजेऽविन ममेदामित्याभा गणामिनंदाद्मिनंदनो भवान् द्यायध्

स्थायरानिश्रयेच , क्षतं जगत्तंत्रमजीयहरूवान् ॥ २ ॥ क्षयादिद्ःखप्रतिकारतः स्थितिनं चेद्रिया-र्थप्रमवारणसौष्यतः । ततो गुणो नासित च देहदेहिनो सिनीद्भिष्यं भगवानजिज्ञपत् ॥ ३ ॥ जनोऽतिलोलोरियनुबंधदोपतो भयादकायें ष्यिह न प्रवत्ते । इहाऽप्यमुत्राऽप्यनुबंधदोपियत् कथं सुखे संसजतीति चाऽवगीत् ॥ ४ ॥ स चाऽउुवंघोऽस्य जनस्य तापिका तृरणाभिवृष्टिः सुखतो न च स्थितिः । इति प्रभो लोकहितं यतो मतं ततो भवानेव गतिः सतां मता ॥ ५॥

# । अथ जयमाला ॥

इति स्तोत्राध्ये ॥

जय अभिनंदनस्वामी त् मोक्षगामी नामी किरसा चरण नमो। तू विशुवनछंदो नयनानंदो जयमाल करी बहुदःखगमो ॥ १ ॥ जय नगर आयोध्याधीश ईश रोमचंऱ्यरराय ईश ॥ जय जिनगर्भमहोत्सव पष्टि दीन ॥ जय माघमास शुद्ध बारसजाणि । जयं जनमरूचाणिक सुखसु-दिन शाबो तपसार ॥ जय पौथ्यमास शुद्धपक्ष चंग । जय चउद्दिश केवलज्ञानरंग ॥ ५ ॥ लाणि॥ ३॥ जय हेमवरण वर देह सार। जय साडतीनशे धनुत पार॥ जय पंचाशत्पूरव शमैकार । जय बारस राणि सिद्धार्थोदिविसार। जय सेनकरे वहु देननार॥ रं॥ जय मास वैशाख शुभ शुक्कंपक्ष। लक्षं आयु ॥ जय सेत्रे नरपति मफुटराय ॥ ४ ॥ जय माघमास शुद्ध

॥ जय सर्मिवसरण बहु भेन्यतार । जय गणधर एक्वो तीनि सार ॥ जय तीनि लाख यति सेव सार । अहाणुसत केवाल सोलंसहस पाय । जय दिञ्यध्वानि बहु भञ्यसुखदाय ॥ ६ ॥ जय अवधिघार ॥ जय तीनि सहस्र मुतीनि लाख ।

तीनि लख

व्यावाउ

। जय मोक्ष गयो आभनंद जिनिंद् ॥ बता ॥ जय आभनंदनदेवह सुरकृतसेवह नासे जन्मजरामरण् । जय् धमेसुदाता त्रिभुवनत्राता शांतिदासयतिसिवतचरण् ॥ अद्यं ॥ सृक्ष्मेणाः भ आवक आतिचंग। जय पांच लाख आवीक मनरंग।। जय वैशाख शुद्ध सुषिष्टि षट्शतं गणनी सत्यमास ॥ ७ ॥ जय सुवर्णवर्णाय पंचा-ग्रदाधकत्रिशतधनुर=छेदाय पेचाश्रह्भपूर्वायुष्काय कािप**ांछनाय यसेश्वरवज्रश्**सलायक्षयक्षािसमे-तिमनोहरेण महिताः स्वरथादघच्छदका । भक्तानां सुखदायका हरिनुताः संगैः अमुक्ताश्च ये। शीरामेण सुदर्शनेन कलिता 'मुक्तयंगीनाब्ह्यमा । जाताः श्रीगजापंथके च गुरवः कुर्वेतु ते मंगलं ॥ ताय संमेद्भिरो कर्मक्षयंगताय श्रीमद्भिनंद्नतीथेश्वराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदकचं ॥ अध्ये ॥ इसाशीनीदः ॥ कौशलदेशे आयोध्यापहुने 'प्रियसंवरनुपसिद्धार्थीदेव्योजीतायं वादा

कोकध्वजोऽष्टापदकोतिकायः संप्राच्यंतेऽसिन् मुमातिजिनेयः ॥ ॐंहा श्री ही ऐ अहें मुमातितिथिकर अत्र अवतरावतर संबोपट् स्वाहा ॥ अथ समितितीथंकरपूजा ॥ तमंगलामवरथात्मजातो नामेयवंशांचुधिपूर्णचंद्रः ।

ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सिक्षिहितों भव-२ वषट् स्वाहा ।। आह्वानस्थापन-

ॐ न्हीं सु॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ अगरुचंद्रनिसिच्हकादिकद्शविषोद्भवधूपकै: परिमलागतभूंगसंकुल-शोभितेधृतदिग्मुखै: । श्रीसु॰ ॥ ॐ =हीं सु॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ पनसद्गाडेमचारुककीटिसत्फलाम्र-सुमोचकैनालिकेरसुनागविष्ठफटैवरेरितिषक्वकै: । श्रीसु॰ ॥ ॐ =हीं सु॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ नीरेगंध-रत्नरंजितहेमकुंभभुद्द्वतीर्थजलैवेरीविश्वजीवसुरातिलप्रद्दुःसरोकिवाशकैः। श्रीसुरारगपूजितातु-लसौष्यसंतितिकारणं सुमानिनाथमहं यजे वरचकवाकसुलांच्छनं॥ ॐ च्हीं सुमतिजिनाय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मलयप्वेतवासवासितामिश्रिताष्टसुगंधकैः प्रथममंगलभाग्यकारणादिन्यपूज्य-पंबरत्नसुदिषिकै रविकांतिसन्निभमान्नितै आंद्रकादिसकारासद्शाद्धिन्मुखाभिसमुज्यले:। श्रीस् ॥ सुचंदनै: । श्रीसु॰ ॥ ॐ -हीं सु॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ अतिसुगंघसुगुभ्रसंयुततंडुलै रतिसुंदरै श्रंद्रकांति-त्पारमौक्तिकसन्तिभैवरपुंजकै: । श्रीमु॰ ॥ ॐ -हीं मु॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ हेमचंपकजातिपंकजमालती-वरपुष्पकैमेंददुर्गतगंघशीतळ्छेशतापविनाशकैः।श्रीसुरोरगपूजितातुळसौरूयसंतिकारणं सुमातिनाथ-महं यजे वरचक्तवाकसुळांच्छनं ॥ ॐ -हीं सुमतिजिनाय ॥ पुष्पं ॥ थ ॥ शकंरावृतामिश्रळहुकगा-रिके उलिकाहवी-सदसान्यितपूरिकादिसुभक्ष्यकैश्च मनोहरै: । श्रीसु॰ ॥ ॐ हाँ सु॰ ॥ चहं ॥ ५॥ ॥ अष्टकम् ॥ सनिधीकरणं ॥

विशालतंडुलकुलेः पुष्पोत्करेः श्रीजिनो । नैवेद्यिविषिः स्त्रीपनिचयैधूपैः पलैंदूर्वकैः ॥ सिद्धार्थे- | वैरमंगलै रिममतेः श्रीहेमपात्रापिते । देवेष्ट्रेरिमपूजितः सुमित्रष्यध्येण संपूज्यते ॥ शांतिधारां

120000

॥ स्तोत्रम् ॥

अन्यर्गरांज्ञः गुमतिमेनिस्वं स्वयं मतं येन सुयुक्तिनीतं । यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वीक्र-याकारकतत्वसिष्टिः ॥ १ ॥ अनेकमेकं च तदेव तत्वं भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यं । सृषोपचा-भावताऽस्ति ॥ ४ ॥ विधिनिषेषश्च कथंचिदिष्यै विवक्षया मुख्यगुणन्यवस्था । इति प्रणीतिः सुम-नेत्यमुदेत्युपैति न च क्रियाकारकमत्र युक्तं। नैवाऽसतो जन्म सतो न नाशो द्रीपरतमःपुद्रळ-गुर्व तस्यु प्रसिद्धं। सर्वस्यमायच्युतमप्रमाणं स्ववाधिवरुष्टं तय दृष्टितोऽन्यत् ॥ ३ ॥ न सर्वथ्ना ोऽन्यनरस्य लोपी त=छेपलोपोऽपि ततोऽनुपाख्यं ॥ २ ॥ सतः कथंचित्तदसत्वशाक्तिः खे नास्ति तेस्नेत्रं मतिः प्रवेका स्त्वतोऽस्तु नाथ ॥ ५ ॥ इति स्तोत्राध्ये ॥

# । अथ जयमाला ।

जय गुमतिजिनेंद्रं परमपतिनं वंदे त्रिभुवनवांतिकरं। जय, उच्चेगींत्रं तारणपोतं स्थिरिचम्ति-्रियादर ॥ १॥ शिषालाकनेता महाकर्मभेता बली कामजेता कपायघलेता। अनंताणुभेता सद् श्रामंत्रता महासोषह्ती महामञ्यनेता॥ २॥ मुनि नाथसेन्यं जगद्वपादं विशोकं विमोहं महादिन्यनादं । महाविज्ञनाराचवैधं शारीरं यजे देवदेवं महाधीरवीरं॥ र ॥ महामेरुशिषेगतं सारसारं प्रं देवदेवै: कुतं मानगानं । वरं नाथचक्रिवरै: सेव्यमानं परं जातवैराग्यजं शुक्क-लेश्यं ॥ ४ ॥ परं कर्मनाशोन्त्रवं दिंज्यबोधं परं बोधरूपं सदा बोधशुद्धं । सदा बुधिदाता सदा

मूपं। ज्यलज्ज्योतिरूपं महानिधिकर्षं हरं मह्यमह्येशकंद्पंद्पं॥ घता॥ जय वंदे देवं सुरकृतसेवं हैं,खक्त्रेराजरारुजादिविगता स्तेऽनादिनामान्यिता । जाताः श्रीगजपंथके च गुरवः कुर्वत ते त्रिश्तधन-सिं हिनेता सदा होकपाता संदा सिं हि भत्ती ॥ ५ ॥ परं हेमवर्ण शरीरं सुरूपं नमहेबदेवें दनागें द संमेद्गिरो रुमतिजिनं यतिपतिमहितं । नुतगणघरदेगं चरणमुसेवं शांतिदासयतिपतिमहितं ॥ अध्ये । इंद्रेश्चंद्रवरेः फर्णांद्रनरपैः सारावगाहेन ये । सूर्येः खेचरनाथभञ्यनिवहेमान्या मुनींद्रेरजाः । मग्ले ॥ इत्याशीबोदः ॥ आयोध्यापुरे मेघरथनृपसुमंगलादेव्योजीताय सुवर्णवर्णाय रुच्छेदाय चक्रवाकलांछनाय चत्वारिंशह्यक्षपूर्वायुष्काय तुंबुरपुरुषदत्तायक्षयक्षांसमेताय कमैक्षयंगताय श्रीमुमतितीर्थेश्वगय नुमस्कारं कुवे ॥ उदकचं ॥ अध्ये ॥

। अथ पद्मप्रमतिथिकरपूजा ॥

धरणिसुपीमादेवीपुत्रं पम्पप्रभं यजे । पद्मांकं च मनोवेगाकुसुमेशं जगत्प्रभुं ॥ ॐ =हीं श्री तिष्ठ २ ठठ ॐ॰ अत्र मम सिनिहितो भव २ वषट् स्वाहा॥ आह्वानस्थापनसिन्नधिकरण क्षीं ऐं अहं पद्मप्रमतीर्थकर अत्र अवतरावतर संबौषट् स्वाहा । ॐ अत्र

### ॥ अष्टकम् ॥

क्षीरोद्वारिगतकेनसमुज्वलेन शालीयतंडुलभरेण सदुज्वलेन । श्रीप॰ ॥ ॐ व्हीं प॰ ॥ व्योमापगात्रिमलतीर्थजवारिधारां सौरम्यवर्यवरवस्तुचयेन युक्तां। श्रीपद्मनाभचरणाबयुगं यजािम पः ॥ पुष्णं ॥ ४ ॥ क्षीराज्यमिश्रपरमान्नसुभक्ष्यज्ञेदैननिगर्सीषपारीमिशितशुभक्षेपैः । श्रीपः ॥ हते: । शीप॰ ॥ ॐ न्हों प॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ राजाद्नामपनसोत्तमदाहिमीवैजंबीरजंबुकदली-फलमत्मलीवैः। श्रोपः ॥ ॐ न्हों पः ॥ फलं ॥ ८ ॥ समीरगंधवरपुष्पचरूतकरेश्र दीपैः सुधु-भक्या प्रणम्य सरसीरहिचिन्हरोभं ॥ ॐ -हीं पद्मप्रभजिनाय जलं ि.वैपामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीमन्महामल्यचंदनसद्गेन काश्मीरजागरुमुचंद्रसाशितेन। शीप० ॥ ॐ =हीं प० ॥ गंधं ॥ २ ॥ असतं ॥ १॥ मंदारकैरवनवांबुजहेमपुष्पैः संतानजातिसुरवृक्षकदंबपुष्पैः । श्री १० ॥ ॐ हीं श्रीप॰ ॥ ॐ चीं प॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कुष्णागरुत्रमुखसीरभयुक्तं भेः संज्यातधूमानिकरीरिय मेथ-प्वरण्ट्वफलेश भक्त्या । द्वेद्वेद्वेद्वपस्तूजितपाद्वमं पद्मयसं परियजे जिननाथमध्यैः ॥ अध्ये ॥ ॐ न्हीं प० ॥ चह ॥ ५ ॥ दीपैनिरस्तातिमिरैः परिमासमानैः कर्पूर्यतिसुभगैवरस्त्नमाभिः । शानियाते । पुष्पांजितः ॥

यिनिय तं सहस्रात्रां अन्यिरिः । पादांबुजैः पातितमारद्पे भूमौ प्रजानां विजहर्थं भूत्ये ॥ १॥ मित्र पक्षबंधः॥ १॥ बमार पन्नां च सररवतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमुक्तिळक्षम्याः । सररवती-मेव समप्रशोमां सर्वज्ञलक्ष्मां ज्विलतां विमुक्तः॥ २॥ श्राशिर्राहमप्रसरः प्रभोरते बालाकंरियम् =छविराल्ठिलेप । नरामराकीर्णसभां प्रभाव≂छैलस्य पद्माभमणेः स्वसानुं ॥ ३ ॥ नभरतलं पह्नव-| पस्प्रमः पद्मपलाशलेश्यः पद्मालयालिगितचारुमूतिः बभौ भवान् भव्यपयोरहाणां पद्माकराणाः

मालापयतीव्मित्यं ॥ ५ ॥ इति स्तोत्राच्यं ॥

| गुणांचुघेर्षियुपमण्यजासं माऽखंडलः स्तोतुमलं तवषेः । प्रागेव मादक् किमुताऽतिभाक्तिमं बाल

### = जयमाखा =

जयपरमतहरणं मुनिबरशरणं मुनिमनहरणं मद्हरणं । जय भवभयहरणं भवजलतरणं पद्मप्रभ-जिनम्।वकरणं ॥ १ ॥ जय समवसरणसहित नमो । जय कर्मकलंकविरहित नमो ॥ जय कमल-ाद्न जिनदेव नमो । जय कमळमुळोचन देव नमो ॥ २ ॥ जय कमळप्रभ जिननाथ नमो ।

|जिय कमल्वर्णानिसमात्र नमो । जय परमपवित्रसुपात्र नमो ॥ जय हेमकमल्संचार नमो । जय जय गद्नद्वानस्तोय नमो ॥ जय घराणिमहीपतिपुत्र नमो । जय मुषिमादेविसुजात नमो ॥ ३ ॥

400

वृजापाठ

पृथ्वीपेणासुप्रतिष्ठाप्रसूनुं काशीनार्थं पूजयामः' सुपार्श्वं। कालीयंक्षीनंदियक्षाधिनार्थं सक्या नित्य-गरमगर्भाभदेहं॥ ॐ हीं श्रीं क्कीं ऐं अई सुपार्श्वतीशंकर अत्र अत्रतात्रतर संबीपर् स्वाहा। मवजलिनिधिलघुतार नमो ॥ ४ ॥ जय संकलगुणांकर वीर नमो । जय निश्चलध्यानसुधीर नमो ॥ वासन यतिपतिनुतं जिन शांतिदासयतिसेवित चरण ॥ अध्ये ॥ चैतन्याः प्रबलाः सदाऽगुरुलघु-पंचाशद्धिकद्विशतधनुरुच्छेद्राय पुष्पमनोवेगायश्यक्षीसमेताय संमेद्गिरौ कर्मक्षयंगताय श्रीपक्षप्र-नमी ॥ ६ ॥ घता ॥ जय जगदानंदन भारियमंजन यातिपतिरंजन कमलिजन । जय परमानि-पेता गुणै-५ पिताः । साधूनां भुवि ये वरा गतभया दूरीकृतावद्विषः ॥ श्रीधीकातिभिर्गवता हिनिः ॐ नहीं श्री हीं ऐं अहं सुपार्श्वतीर्थकर अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ अत्र मम सिनिहितो भव जय यांनेवरसंवितपाद नमो । जय जलधरध्वनिस्मनिनाद नमो ॥ ५ ॥ जय ज्ञानपयानिधिच्छ कौरांबीपट्टने घरणिन्नपसुषिमादेञ्योजीताय लोहितवर्णांच कमललांच्छनाय विश्वास्त्रक्षपूर्वायुष्काय नमों। जय महितसुरप्रभृतींद्रं नमो ॥ जय भवभयसंतितिहरण नमो । जय परमचरित्रसुचरण गराः संसेतिताः साधुमि । जीताः श्रीगजपंथके च गुरवः कुर्वेतु ते मंगलं ॥ इत्याशीवीदः । ॥ अथ ख्रुपार्थतीयंकरपूजा ॥ मतीर्थेश्वराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदकचंदन॰ ॥ अध्ये ॥ र वगर् साहा ॥ आह्वानस्थापनसान्निधीकरणं ॥

#### ॥ अष्टक्म ॥

गकादिसमुद्रवैवेरधूपकै: । पूरिताखिळदिग्मुखैर्गणवाशितैषनसन्निभै: ॥ सर्वे॰ ॥ ॐ =हीं सु॰ ॥ नै। कारणं जनपापकर्रमशोषणं-। सुपार्श्वनाथमंहं यजे वरस्वरित्हांछनभूषणं ॥ ॐ न्हीं सुपार्श्वतीर्थे-] कराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मळयपर्वतसंभवै रतिरुचिरगंथतमुङ्वेः । झुंकुमादिसमन्विते-रसभ्यस्चंद्नमह्वैः॥ सर्वे ॥ ॐ =हीं सु ।। गंधं॥ २ ॥ अतिमनोहरमधुरसौरभक्तमतंदुलेपुं-सर्व ॥ ॐ न्हीं सु ॥ पतं ॥ ८ ॥ जलस्गंषसद्धतपुष्पकेश्वरसुद्गिपसुघ्पफलेवेरेरे । विविधतू-ीलके। रहणखंडनवर्जितेर्जनरंजनै रतिसोज्बलैः ॥ सर्व॰ ॥ ॐ ऱ्हाँ सु॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ कम-सरांयुते:॥ सर्व०॥ ॐ -हीं सु०॥ चरं॥ ५॥ रत्निर्मितदीपस्तिभसद्घ्तोत्थसुद्गिकः। सर्व-|दिगिववरेषु दीपितकांतिकैरतिसोज्वलै: ॥ सर्व॰ ॥ ॐ =हीं सु॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सिव्हिकागषजों-लक्मुद्सकंद्चंपकजातिब्कुल्सुपुष्पकैः । सकल्सुभगजजनमनोहरपारिमलागतभंगकैः ॥ सर्वे॰ ॥ إ स्वधूनीप्रमुखादितिर्थमुनीतसज्जल्धारयां । चारुचंक्नयक्षकदैममिश्रसीरभसारया ॥ सर्वसीरयसु-ॐ न्हीं सु॰ ॥ पुष्पं ॥ शकैराघृतजातमंजुलभक्ष्यकैरतिशुभ्रकैः । पायसैश्र सुपूरिकेडुन्छिकादिसङ् घृपं ॥ ७ ॥ आम्रजंबुकपित्थदाडिमपूगमोचकसत्पत्ठे । नीठिकेरसुजंबिरादिसुपक्वजैरसृतोपंमः ॥ यंनिनाद्जयार्यवेरसुपार्थम्याध्यंतर्पेयंजे॥ अध्यं॥ शांतिषारां । प्रपांजािकः॥

#### । स्तित्रच् ।

माल्याद्रगवान् सुपार्थः ॥ १ ॥ अजंगमं जंगमनेययंतं यथा तथा जीवधृतं रारीरं । बीभित्सु पूति || शिलि तापके च कोहो ब्याऽनेति हितं त्वमास्यः ॥ २ ॥ अंलंध्यशिकभीवितव्यतेयं हेतुद्वयाविष्कु-| स्वास्थ्यं यद्स्यंतिकमेष पुंतां स्वायों न भोगः परिसंगुरात्मा । तृषानुषंगान्न च ताप्रांति स्तिद-नियम इसामादीः ॥ १ ॥ समस्य तत्वस्य भवान् प्रमाता मातेव बात्रस्य हितानुशारता । गुणाव-तितामिर्धिमा । अनीक्षरो जंतुरहंकियातीः संहत्य कार्येष्यिति साध्यवादीः ॥ ३ ॥ बिभेति. मृत्युं न ततोऽस्ति मोभो मित्यं शिवं बांछति नाऽस्य लाभः। तथाऽपि बालो भयकामवश्यो वृथा स्वयं । होकरम जनस्य नेता सयाऽपि भक्तया परिण्यमेऽघ ॥ ५ ॥ इति स्तोत्राष्यं ॥

### । जयमाला ॥

मताबंडनवीर नमो । जय ज्ञानगुधाकरसार नमो ॥ २ ॥ जय धर्मसरोजमुसूर्य नमो । जय शान्यजयहरण ॥ १॥ जय धर्मप्रकाशन देन नमो । जय गणघरानिर्मित्तमेने नमो ॥ ज्य पर-निर्मितकमीविद्द नमी ॥ जय जुतसुरव्यंताराज नमी । जय नतिवधुभारकरसहज नमी ॥ ३॥ जय पार्शिजनेश्वर महिष्मेश्वर प्रमध्याननिश्वलधरण । जय मद्नावैसंडन पार्पविभंजन रंजन त चाच मिनिन्रणणपाधीय नमो । जय नरनुरतप्रकाश नमो ॥ जय नाशितमोहप्रवीर नमो

सुप्रभः । सम्यग्ध्यानिसुद्र्यानो गतमलो नंदी च नंदीसृहत् ॥ अञ्याबाधयुता इमे तु हिलिनः तसुभासं -शांतिदासयतिपतिमहितं ॥ अध्यै ॥ सश्रीमान् विजयस्ततोऽप्यचलको धर्मे रततः, जेय पापतिमिरहरसूर्य नमो ॥ ४ ॥ जय निमेय निमेल हम नमो । जय प्रकार नमो ॥ जय सुप्रतिष्ठपति तात नमो । जय पृष्टियपेणावरजात नमो ॥ ५ ॥ जय दुरितदोषािन पहुने सुप्रतिष्ठनुप पृथ्वीमहादेन्योजीतायं स्वास्तिकलां च्छनाय हरितवर्णाय द्विश्रीतधनुरुहंछेदाय चतु-नमो ॥ ६ ॥ घता ॥ जय केवलबोधं शुद्धिवशुद्धं वेदेऽहं श्रीपार्श्वाजनं । जयमुक्तिनिवासं कृष्टि-बाघ नमो । जय धारितविलसद्वोध नमो ॥ जय केवलचिन्मयपिंड नमो । जय मानविभंजनद्ड समाघबंधच्युता । जाताः श्रीगजपंथके च गुरवः कुर्वेतु ते मंगलं ॥ इत्याशीवदिः ॥ वारणासीः विंशतिलक्षपूर्वायुष्काय वरनंदिकालीयक्षयक्षीसमेताय संमेद्गिरौ कमेक्षयंगताय श्रीसुपार्श्वतीथे-वंद्पुरांगुधिचंद्रं चंद्रांकं चंद्रकांतरांकाशं । चंद्रप्रभाजीनमंचे कुंदेदुरफारकीतिमन्तंतम् ॥ ॐ =हीं ्र्यों क्षीं ऐं अहैं चंद्रप्रमजिन अत्र अवतरावतर संवौषट् ख़ाहा ॥ ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॐ० अत्र मम सन्निहितो भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकृरणं ॥ । अथ चंद्रप्रमतीर्थकरपूजा ॥ श्वराय नमस्कारं कुत्रे ॥ उद्कचंद्न॰ ॥ अध्ये ॥

#### । अष्टकम् ॥

नाब्यपूरिकासुमोदकैश्ररूत्तमैः । निर्जे॰ ॥ ॐ ऱ्हीं चं॰ ॥ चर्छ ॥ ५ ॥ द्वीपकैश्वतैत्त्वतिंसंयुतैः शिखोज्बलैबातघातवजितै रनर्थपात्तसंस्थितैः । निर्जे॰ ॥ ॐ ऱ्हीं चंद्रप्रसजिनाय् ॥ दोपं ॥ ६ ॥ व्योममार्गसंगतैरनर्थ्यप्रमुमकैनीरदालिसन्निभैः कुकर्मममंदाहकैः । निर्जराहिमत्येनाथसिवतां केरबीजपूरककेटी-कंटकीकपित्थपूगराजभक्ष्यदाडिमैः। निर्जे॰ ॥ ॐ व्हीं चं॰ ॥ फलं ॥ नीरगं-र्कोसिधुवारिणा सुगौरनीरधारिणा मुक्तिसौख्यकारिणा जरापमृत्युहारिणा । निजेराहिमत्येनाथ-मकुंदचंपकैः । निर्जे ॥ ॐ न्हीं चं ।। पुष्पं ॥ ४ ॥ नव्यगव्यपाकयुक्तमक्तम्हभक्ष्यपायसेंव्यंज-वितां विमष्टकं चंद्रभासमच्यामि तथिनाथमिश्वरं॥ ॐ न्हीं चंद्रप्रमजिनाय जल निर्वपामि निर्जे ॥ ॐ न्हीं चं ॥ अक्षतं ॥ १ ॥ सिंधुवारमालतीसुरुंदरीकमछिका-पारिजातकेतकीकद-विमष्टकं। चंद्रभासमचैयामि तीर्थ्रनाथमीक्षरं ॥ ॐ ऱ्हीं चं॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ आम्रकाम्रनालि-ॐ न्हीं चं॰॥ गंघं॥ २॥ पुष्पशालिबीजकैरिवाऽम्रहारपांडुरैवेन्यशालिसंभवैरखंडकोटितंडुलैः मतंडु लैलेतांतह ज्यदीप केधूपपक्वसत्मलैमुदाऽर्घ कैमेनोहरै: । निर्जा ॥ ॐ वहीं चं ॥ अष्ट्यी त्वाहा ॥ १ ॥ शीतलेन चंदनादिकेशरादिवासिना गंघलुब्धषट्पदेन पांपतापनाशिना ॥ निजे ।

शांतिधारां । प्रपांजितः ॥

चंद्रअभं चंद्रमरीचिगौरं चंद्र द्वितीयं जगतीय कांतं । बंदेऽभिवंदां महतामृपद्रिं जिनं जित-। स्तात्रम् ॥

बहु मानसं च ध्यानप्रदीपातिरायेन भिन्नं॥ २॥ स्वपक्षसीरियत्यमदाबिरुपा वाक्सिंहनादै-,

विमदा बभूदुः । प्रवादिनो यस्य मदाईगंदा गजा यथा केसरिणो निनादैः ॥ र ॥ यः सर्व-।

लोके परमेष्टितायाः पदं बभूबाऽद्धतकमेतेजाः । अनंतधामाक्षराविश्वचक्षः समेतदुःखक्षयशास-

नश्र ॥ ४ ॥ स चंद्रमा भव्यकुमुद्रतीनां विपन्नदोपाभकलंकलेपः । व्याकोशवाग्न्यायमयूखमालः

पृयात् पवित्रो भगवान् मनो मे ॥ इति स्तोत्राध्ये ॥

जय चंद्रशरीर सुयोगिनाथ । जय चंद्रबद्न नतयोगिनाथ ॥ र ॥ जय मुनिजनभूषण रहि-

सकलविद्याषापूर्यपाद ॥ २ ॥ जय चंद्रसुळांछन चंद्रनाथ । जय चंद्रदिवाकरसेन्यनाथ ।

ातकमैकलंकं रहितविपंकं विद्यानंदं चंद्रांकं। जय चंद्रप्रमेशं नमितनरेशं जगदानंदं शुआंकं॥ १॥

। जयमाला ॥

सकलमुरासुरनमितपाद् । जय सकल्भुवनपतिवंखपाद् ॥ जय सकलयतिपतिसेव्यपाद्

, तदोप । जय त्रिभुवनमोहन रहितरोप ॥ जय नरपतिरंजन रहितरोग । जय परमतभंजन

स्वांतकषायवंघं ॥ १ ॥ यस्यांऽगल्हमीपरिवेपभिन्नं तमस्तमोऽरेरिवं रिमिभिनं । ननाश बाह्यं

रिहतमोग ॥ ४ ॥ जय त्रिमुबनतिलक सुड्योतिरूप । जय परमनिरंजन ज्ञानरूप ॥ जय मानर-∥ बोघ ॥ घत्ता ॥ जय परमचरित्र त्रिभुवननेत्र सकलविभास्वरज्ञानमय । जय चंद्रजिनेश निमित्तु-तिक्वण्यो वरसिंहनंदिमुनियो भज्योद् स्तत्सक्षिमः ॥ इत्यांशिवादः ॥ चंद्रपुरीपट्टने महासेनमहा-जिल्हमीमतीदेञ्योजौताय चंह्लांछनाय शुअवणीय पंचाशद्धिकैकशतधनुरुच्छेदाय दशलक्ष-शांतिदासवरसेव्यपद् ॥ अध्ये ॥ त्रैलोकेंद्रभवाः समुज्वलगुणाः श्रीसिद्धनाथोपमाः । अताती-। जय प्रातिहायातिशयकाभमान ॥ ५॥ जय चंद्रपुरेश्वर परम ईश । गुणाणेवाः क्षितितले जाताश्र सवेऽपि ते ॥ विद्यानंदगुरुः कृपावश्मतिः श्रीमछिसेनप्रभु । ्वौयुष्काय शामङ्बालिनीयक्षयक्षीसमेताय संमेद्गिरौ कम्क्षयंगताय श्रीचंद्रप्रमतीशेष्ठाय सकलप्रकाशक जय त्रिमुयनलोचन सकलधीश् ॥ जय परमपुरुष्प्रांतेष्ठकांघ । जय नमस्कारं कुवे ॥ उदकचंद्न॰ ॥ अध्ये ॥ हित पतिसेन्यमान ।

। अथ पुष्पद्ततांथिकरपूजा ।

जयरामारमण्याश्र सुप्रीवस्य च सूनुकं । पुष्पदंतं यजे यजे पुष्पदंतसमप्रभं ॥ ॐ -हीं श्री ॐ अत्र तिष्ठ र ठठ स्वाहा डे० अत्र मम सन्निहितो भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ कीं ऐ सह पुष्पदंततीर्थकर अत्र अवतरावतर संबोषट् स्वाहा।

क्षीरोद्धः सारसुपूरितांबुभंगारनालाद्गिलतोद्घधारया । समानया सत्कथया जिनानां श्रीपुष्प-॥ अष्टिकम् ॥

सुसारैश्वरमक्ष्यकेश्व, । नानाविधन्यंजनसूपयुक्तैः श्रीपुष्प० ॥ ॐ व्हीं पु० ॥ चर्सा ५ ॥∭ै गद्दतिकर्पूरविनिर्मितेश्च द्रीपोत्करे रत्नवदुउ्वलेश्च । मिध्यांधकारापहसूर्यमन्निमेः श्रीपुष्प० ॥ ॐ∭ै लेश्र श्रीपुष्प० ॥ ॐ नहीं पु० ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ मुचंपकैः कुंदकदंबजातीमुश्वेतमंदारमुगंधपुष्पैः ॥ पु॰॥ गंधं॥ २॥ मुरुक्षणैश्रंद्रसमानकांतिभिः सुनिमंत्रेदींधंतरेमैनोज़ैः। शाल्यक्षतैबंज्रबदुज्ब-स्वगेंद्रदेशैः कृतपुष्पवृष्टिं श्रीपुष्प ॥ ॐ न्हीं पु ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ सुहेमरत्नोत्थमुभाजनस्थैहेधैः श्रीवृत्त्णादिमिश्रितैः सहंघदिग्वासितचंदनइवैः कपूर्शुआंशुवदुद्घशीतलैः श्रीपुष्प॰ ॥ ॐ न्हीं दंत जिनपं यजेऽहँ ॥ ॐ -हीं पुष्पदंतजिनवराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ सत्केकुम-

महचंदनद्रोः प्रदीर्घमछक्षणिकाक्षतेंगरेः । सुपुष्पनैवेद्यसुदीपघूपकैः फलान्यिताच्यैमेहयामि तं जिनं ॥ 🎼 क्ले: श्रीपुष्प ॥ ॐ न्हीं पु ॥ भूपं॥ ७॥ सुनात्तिकेराम्रकपित्थचोचजंबीरपूगोद्घफले: त्वक्ते: । सुमुक्तिरुक्ष्मीमुखकुत्मलामै: अपुष्प ॥ ॐ =हीं पु ॥ फलं ॥ ८ ॥ सुनीरसंता-न्हीं पु॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सदुत्तमैधूपचयैर्धनाभैदंशप्रकारोद्धसुगंधसंभवैः । दिगंतरिक्षावृतघूपसं-अध्ये ॥ शांतिघारां । पुष्पांजितः ॥

#### मायम

प्रमाम्य

में न पदस्य वाच्यं व्या इति प्रत्ययवत्प्रकृत्या । आकांक्षिणः स्यादिति वै निपातो गुणानपे-शुचेहरं निर्तारं शुभेकरं। मुखंकरं निरंबरं जिनेश्वरं रमाकरं॥ कराननं कजाननं शुभाननं रमां-तेन नित्यमन्यत्रतिपत्तिसिद्धः। न तद्विरुद्धं बहिरंतरंगं निमित्तैमित्तकयोग्तरते॥ १॥ अनेक-जयमनभयहरणं शिवसुखकरणं पुष्पद्तजिनपतिचरणं । जयशुभमतिकरणं यतिपतिशरणं सकत्रजी-चित्। नात्यंतमन्यत्वमनन्यता च विषेनिषेषस्य च शून्यदोषात्॥ र ॥ नित्यं तदेवेदामिति प्रती-क्षेऽनियमेऽपावादः॥ ॥ गुणप्रधानार्थमिदं हि वाक्यं जिनस्य ते तद्विषतामपध्यं । ततोऽभि-माछीढपदं त्वद्न्यै: ॥ १ ॥ तहेव च स्यान्न तदेव च स्यान्या प्रतीतेरतव तत् कथं-गुशमंदं मुत्तमंदं मुमोभदं विदास्यदं । मजामि तं मुखान्वितं मुपुष्पदंतदेवकं ॥ २ ॥ शिवंकरं वततिशुभतरणं ॥ १॥ विकामदं मुशांतदं हतापदं मुखारपदं । सुभावदं कृतामदं निरासदं हरद्रदं । एकांतराष्ट्रियतिषेषि तत्वं प्रमाणासिष्टं तव्तत्त्वमावं । त्वया प्रणीतं मुविषे स्वधान्ना यंयं जगदीश्वराणां ममाऽपि साथो स्तव पादपर्म ॥ ५ ॥ इति स्तोत्राध्ये ॥ ॥ जयमाला

ननं। भजा॰ ॥ ३ ॥ मासिदं सुमुक्तिदं प्ररूपकं सुरूपकं। निरामकं निरामकं निरामकं विरागकं विमा-

वकं ॥ सुदीपकं सुजापकं सुभूपकं निरूपके । भजा॰ ॥ ४ ॥ सुराकिणी सुशाकिनी सुहाकिनी, विपाचिनी । पिशाचिनी विकाचिनी मलाविनी वियोगता ॥ विदेशता प्रकोपता विमान्यता क्षयं-

गता। मजा•॥ ५॥ निरामयं कलामयं वरालयं हताद्यं। स्फुरत्त्रयं गतानयं निराश्यं पराश्यं॥ महाबरुं सदाकलं चिदामलं निराकुलं। भजा॰॥ ६॥ घत्ता॥ जय शमैसुसहितं दोषातीतं वीतं गुण्यतोऽपि सकलं संप्राप्त मेतत्फलं । तस्माज्जैनमतस्य दास्यमनिकां कुर्वीत सिध्दाप्तये ॥ इत्या-श्रीराजमक्षपितृढहढराजिष्रियासुनंदायाः । सूद्रं शीतलनाथं यजामहे शातकुंभसंकाशं ॥ ॐ ही निमितं श्रीजिनपम् । जय पुण्यप्रदानं सहितसुगोत्रं पुष्पदंतयतिवरगणपं ॥ अध्ये ॥ एवं षोडशलाम-शीर्योदः ॥ काकंद्रिपट्टने सुप्रीयमहाराजरामादेञ्योजाताय शुभवर्णाय शतघनुरुच्छेदाय हिल्क्षपूर्वा-युक्तमनमं हट्टाऽऽशु तं विस्मितो । राजा चेतासि कालसंबरवरश्चाच्यंकृतो भाग्यवान् ॥ प्राग्जनमांतर युष्काय ककेटलांछनाय अजितमहाकालीयक्षयक्षीसमेताय संमेदगिरो कर्मक्षयंगताय श्रीपुष्पक्त-॥ अथ शीतलतीयंकरपूजा ॥ तिषिधराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उद्क॰ ॥ अर्घ्यं ॥

श्रीं क्षीं ऐं अहें शीतलतीर्थकर अब अवतरावतर संवीषट् खाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ खाहा ।

उ०० अत्र मम सिन्निहितो भत्र २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्निधीकरणं ॥

॥ अष्टकम् ॥

अकैतकैवजैनेदुशीतलै: सुचंदनै: कुंकुमादिमिश्रितै: सुगंघलुङघषट्पदै:। प्राणि॰ ॥ ॐ -हीं शी॰॥ ॐ न्हीं सी ।। अक्षतं ॥ २ ॥ पारिजातवारिजोद्घकुंदहेमकेतकी—मालतीसुचंपकादिसारपुष्पदा-मभिः। प्राणिदीनकारमारदर्पसर्पशांतिदं नाकिनायकैरुपासितं यजामितं सुशीतलं ॥ ॐ -हीं शीत-मियतैः । प्राणि॰ ॥ ॐ न्हीं शी॰ ॥ चरं ॥ ५ ॥ रत्नेमाससिष्रिर्ध्यदीपकैः समुज्वलैबीतवातनो-वैणीमानवेशमानसाक्षिसंभ्रमोन्हवैः। प्राणि॰॥ 'ॐ हीं शी॰॥ धूपं॥ ७ श्रीफलाम्रककेटीसुदा-लिनदेवाय ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ व्यंजनाज्यपायसादिसद्रसैश्ररोश्रयैमेदिकौद्नादिभिः मुवर्णभाजन-क्षीरपूरगीरसारभूरिवारिवारया मंदगंघचंद्नादिसौरभातिसारया । प्राणिद्गेनकारमारद्पेसपंशांतिदं मगिकपरूपवर्जितः। प्राणि॰ ॥ ॐ =हीं शी॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सिल्हिकासितागरुप्रधूपकैर्दशोन्नत्रे-नाकिनायकैरपासितं यजामितं सुशीतलं ॥ ॐ -हीं शीतलजिनदेवाय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १॥ डिमादिमिः फलैबेर्णमृष्ठसौरमादिसत्वरूपसंयुतैः । प्राणि• ॥ ॐ व्हीं सी॰ ॥ ८ ॥ जीवनेछचंद-गंधं ॥ र ॥ ओषघेन सिंघुमेनहारमासपांडुरै रक्षतैः सुलक्षणै रजोभिखंडवर्जितैः । प्राणि॰ ॥ नाक्षतप्रमुनकेवरिश्वाक्भक्ष्यदीपघुपपक्यसत्फलैमुंदा । स्वर्णमाजनस्थितैः सुमंगलांगकाष्येकैः शीत-हिभरं तहं महामहे जिनेशिनं ॥ अर्ध्य ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिहः ॥

EF,

॥ स्तात्रम् ॥

बुगमोः शिशिरा विपश्चितां ॥ १ ॥ सुखाभिलाषानलदाहमूर्छितं मनो निजं ज्ञानमयामृतांत्रिभिः । न शीतलाश्रंद्नचंद्ररमयो न गांगमंभो न च हारयष्ट्यः। यथा मुनेस्तेऽनघवाक्यरत्मयः शमां-

सेव। सुपूजो भवियण शीतलदेव ॥ २॥ नं मान न माय न भूष न दोह। न त्रास न भीर न चिंत न मोह॥ न लोभ न क्षोभ न सेवनमोह। सुपू॰॥ १॥ न देश न वेष न राग न खेद। न रोध न मोह न मैथुनसेव॥ न कीड न खेल न कामिनीसेव। सुपू॰॥ ४॥ न घात न

सिं पटनखंड न गाम। न पुत्र न मित्र न माय न ठाण॥ न गेह न दाह न क्षेत्र न क्षाम।

जय शीतलदेवं सुरकुतसेवं मन्यमहीपतिनुतचरणं । जय गतपरमावं चिन्मयरूपं केवललोचनसं-

= जयमाला =

ग्तीन ॥ ३ ॥ अपत्यितितोत्तरलोकतृष्णया तपरिवनः केचन कमें कुर्वते । भवात् पुनर्जन्मज-

तुर्णया दिवा श्रमातो निशि शेरते प्रजाः । त्वमायै नक्तं दिवमप्रमत्तवानजागेरवात्मविशु इ-

एजिहासया त्रयीं प्रश्नें शमधीरवारुणात् ॥ ४ ॥ त्यमुत्तमन्योतिरजः क्व निवृतः क्व तेऽपरे

बुव्हिलवोद्धतक्षताः । ततः स्वनिश्रेयसभावनापरैब्धप्रवेकैजिनशीतलेख्यस्ये ॥ ५॥ इति स्तोत्राघ्ये ॥

मजितं॥ १॥ निरामय निर्भय निर्मेल हंस । सदामलकेवलचिन्मयहंस ॥ सुरवर्गजदेव करे बहु

वेदिध्यपस्तं विषदाहमोहितं यथा मिषगमंत्रगुणैः स्वाविष्रहं ॥ र ॥ स्वजीविते कामसुखे च

जरामरणप्रविवाघ । सुपू॰ ॥ ६ ॥ घता ॥ जय शीतेलवेवं सकलसुबोधं चंद्राकांदिभिरचितचरणं। जय त्रिभुवननाथं योगिसुनाधं शांतिदासब्ह्याचितचरणं॥ अध्यं ॥ श्रीक्षोणीपतिवाटकुध्दुढथो-सुपू॰॥५॥ न दास न खड़ न तुंड न रूप। न् भोग न् भाग सुज्ञानस्वरूप॥ न जन्म-कमोरातिसमाजसृष्टुदलनो घमथिमोक्षप्रदः ॥ संसारोत्तमसाध्यभिकथकः तंसारविच्छेदकः । श्रीमच्छीतलदेवको गुणनिधिः कुर्यात् स मे मंगलं ॥ इत्यात्रीवादः ॥ भद्रपुर हदस्थमहाराजसुनंदादेव्योजाताय श्रीवृक्षलांच्छनायं इक्ष्वाकुवंशायं सुवर्णवर्णायः नवतिधनुरुच्छे-इतोऽमरेः पूजितः ।

॥ अथ अयांसतीर्थकरपूजा ॥

दाय एकलक्षपूर्वायुष्काय बह्मकालीयक्षयक्षीसमेताय संमेद्गिरो कमेक्षयंगताय श्रीशीतलतीभ्रेश्वराय

नमरकार कुने ॥ उदक॰ ॥ अध्ये ॥

पिनिद्युद्धनं देनं श्रीश्रेयांसजिनाधिपं। त्रिधिना स्थापयारयत जितमन्मथशत्रुकं ॥ ॐ न्ही शीं कीं ऐं अहें श्रेयांसतींर्थकर अत्र अवतरावतर संवौषट् स्वाहा । ॐ अन तिष्ठ र ठठ । ॐ॰ अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्तिधाकरण

वाहा

सकल्लोकविलोकनचंद्रभं प्रथितगंडमुला-रनमीश्राम् ॥ ॐ -हीं श्रेयांसतीर्थकराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मलयजेर्वरंकुंकुमिन-॥ अष्टकम् ॥ वेमलचंद्रांचीमिथितधारया कमलवासितसज्जलसारया

विविध्यवोधसुषमीविभूपणैः । विकटकाममदेभविदारणं भुव॰ ॥ ॐ =हीं अ० ॥ दीपं ॥ ६ ॥ थिते: परिमलागतषट्पद्संथिते: । भवकुतापहरं कमलाकरं भुव॰ ॥ ॐ -हीं श्रे॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ सकलतंडुल्पुण्यसुपुंजकैः सरसमान्शशिप्रतिद्धकैः। प्रबल्घातिकुकर्मनिवारकं। भुव॰ ॥ ॐ =हीं थे॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ विकचचंपककेत्किमाळतीकमळकुंद्वसंतसुपुष्पकेः । मुनिमनोजाविकास-विरोचनं। मुन ॥ ॐ न्हीं श्रे ॥ पुष्पं॥ ४ ॥ वटकखळाकमोदकशक्रैः प्रचुरदुग्धद्घिसु-भक्ष्यकैः । नमितनागनरासुरनायकं । सुव ॥ ॐ =हीं श्रे ॥ ॥ तुहिनरत्नघृतादिकसं-

भव०॥ ॐ न्हीं थ्रे०॥ फलं ॥ ८॥ जलगंघाक्षतपुष्पैनैविद्यदीपधूफकलिकरैः। यजेऽहं भक्या भूपं॥ ७॥ पनसदाडिममोचसुचोचकैः कमुककाम्रकपित्थफलोत्तभैः । सुगतिसत्फलदं गतभूषणं जिनमं स्रास्रमनपद्युगलं ॥ अध्यं ॥ शांतिषारां । पुष्पांजितः ॥ = (2)(3) =

अगरुचंद्नचंद्रसमुन्दवैः परिमळाकिळितामरसंचयैः । प्रब्लपंचमबोधप्रदायकं भुव॰ ॥ ॐ =हीं श्रे॰॥

श्रियान् जिनः श्रेयित् वर्तमनीमाः श्रेयःप्रजाः शासद्जेयवाक्यः । भवांश्रकाशे भुवनत्रयेऽस्मि-।

िंगी गुणोऽपरी मुख्यनियामहेतुर्नयः सद्द्यांतसमर्थनस्ते ॥ २ ॥ विवक्षिनो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो गुणो॥ केंको सथा बीतघनो विवस्वास् ॥ १ ॥ विधिविपक्तः प्रतिषेधरूपः प्रमाणमजान्यतरस्प्रधानं

विवक्षों न निरात्मकरते। तथाऽरिमित्रानुभयादिशक्ति ह्यावधः कार्यकरं हि वस्तु ॥ ३ ॥ इष्टां-असिस्म कैवल्यविभ-यत् सर्वेषकांतिनयाम दृष्टं त्वदीयदृष्टि-विभवत्यशेषे ॥ ४ ॥ एकांत्रद्यिप्रतिषेधिसिष्टिन्ययिषुभिमोहिरिषु निरस्य तेसम्राट् ततरत्वमहैन्नास में स्तेवाहैः॥ ५॥ इति स्तोत्राध्ये तिसहाबुभयोविवादे साध्यं प्रसिद्धचेन्नतु तादगारित ।

जयतिभवनदासं देव-सुमासं भावं धर्ममहीकरणं ॥ र ॥ जयत्रिमृवनचंह्रं चर्चितचंह्रं चंह्रं धर्मपयोनिधीनां। जयज्ञा-नसुभानुं सुरक्रतगानं घानं ज्ञानपयोधीनां ॥ ४ ॥ जयजगदीशं वयभुवनेशं इंशं योगिसम्-श्रेयांसं जिनदेवबोधसुवरं संसारतारं तरं ॥ मिध्या-जय शुं सम्बर्ण ज्ञाने खर्क क्षं विभुवन भन्यानां ॥ ५ ॥ जयमद्नाने दं हिमकर-ह मोहकृष्टं जिनेहं नमति जयदूरियमानं मानविद्हनं श्रमनं गतकमैकलंक रहितकलंक अकलंक जिनश्रेयांसं ॥ घता ॥ सकल-वस्य बांघकर सुचारचतुर श्रेयांसजयमालक शमतामयघरणं ॥ २ ॥ जयपरमप्तित्रं तिमुवननेत्रं चित्रं चारित्राचरणं । गुणसमुद्रं केरलज्ञानचंद्रं कृतसकलसुभव्यं देवदेवंद्रसेव्यं । सकलगुणगणेष् नयभवभयहरणं भवजलतरणं तरणं यतिवरसुखकरणं। वंदे मुक्तिपति जिनेइविपुलं देवेइबंदरतुतं उद्विनाशनैकचतुरं नंदाधिद्व्या भन्। खंदे मोहप्रचंदानां

दाकुलास्पदं महेशवासुपूज्यकं विशेषराजकं यजे ॥ ॐ व्हीं वासुपूज्यजिनाय जलं निनेषामि स्वाहा ॥ १ ॥ मिश्रितेः सिताम्रजेन रेणुवासपीतनैस्तैलपणिकागरुद्वैः सुगंघवंधुरैः । पापतापछे-अष्टान्बीतसहस्रलक्षणयुतः पूर्णेदुतुच्याननः॥ कंपदेष्टिपतुंगद्पेशिखरों केदैक्निघातकः। श्रीश्रेयसि-वसुप्त्यस्य सत्पुतं जिनेंद्रं यासुप्त्यकं। स्थापयाम्येव सन्दक्तया सुखागारं शिवाप्तये॥ ॐ न्हीं ंश्री क्षीं ऐं अहं बासुपूज्यतीर्थकर अत्र अवतरावतर संवीषट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ श्रीमव्रोपधिश्वारितिरतीविनिमेलैः स्वाद्रभिः सुभाषितैरिवातिशीतलैजेलैः । श्रीसमागमैकहेतुशार-जिनो दयामयततुः कुर्यात् स में मंगुलं ॥ इत्याशीर्वादः ॥ सिंहपुरे विष्णुनुपतिवेणुदेन्योजाताय सुवर्णवर्णाय इह्याकुवंशाय गरहलांछनाय अशीतिषनुरुष्छेदाय चतुरशीतिलक्षवषोयुष्काय ईश्वरगौरीयक्षयक्षीसमेताय संमेद्गिरौ कर्मक्षयंगताय श्रीश्रेयांसतीर्धकराय नमस्कारं कुर्वे ॥ भजाति नित्यं चांतिदासो यतींत्रः॥ भध्यं॥ शुक्कध्यानपरायणोगुणनिधिक्रांनिकरत्नाकरः॥ स्वाहा । ॐ• अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ ॥ अथ वासुपूज्यतीर्थकरपूजा ॥ । अष्टकम् । उद्क ॥ अध्ये ॥

दिकाममूतिदिमिमद्दहं महेरावासुपुज्यकं विशेषराजकं यजे ॥ ॐ -हीं वासुपुज्याजनाय ॥ गंधं ॥ ॥ हि॰ ॥ ॐ =ही वा॰ ॥ धूमं ॥ ७ ॥ श्रीरसालकंदरालतालनालिकंरजैबीजपूरजंबुनिबुदाडिमादि-दिज्ञितं महे॰॥ ॐ न्हीं वा॰॥ अक्षतं॥ १ ॥ सीमनेयसमलेयमागेयसमार्थेयकांबाकुनके ांडुरैः सुगांपिभिमेहामदापहारकैजैनवाक्चयैरिवाद्वमांडितेरखंडितैः । अक्षतैवेलक्षकैः स्वरूपमा वकासकं महे ।। ॐ हीं वा ।। चहं ॥ ५ ॥ कोटिभारकरप्रतापलोपभूरितेजसं विश्वलोकलो-त्मलै: । पादपीठिनिलेठेत्कठोरकोपकोपिनं महे॰ ॥ ॐ न्हीं वा॰ ॥ फलं ॥ सर्वतोमुखै: सुगांधि-चनामृतसुतं हतैनसं । स्पारिवस्फुरत्यकाशकेवलैकच्छुपं महे॰ ॥ ॐ चहीं बा॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ दिग्वधुमुखारविद्वेद्भृगविभ्रमं धारयंत मक्षरद्रले प्रियं पयःसमं । कर्मघर्मतागणप्रणिशहेतुम्तनं विपयुपसत्कलेश्र निर्मितं शिवश्रिये मिहि-आत्मनो मनोगति संमाप्य तं पुष्पलिट्यमोद्नाद्वक्तिक्त्रवाचितं महे॰॥ ॐ =हीं वा॰॥ पुष्पं ॥ ४। मूषणस्तुताय संददेऽध्येमहेते ॥ अध्यै ॥ शांतिषारां । पुष्पांजालिः ॥ | किकामिनीकटाक्षम। णविद्यवक्षम निष्टतत्त्रव्यकत्रकारकक्षरक्षक । सात्रम चंदनक्षेरक्षतेलेतांतदामभिश्र तैश्रक्षवेरः नगवाणमत्सरः

शिवास पुरमोऽभ्युद्यकियामु तं वासुपुरयासिद्शेंद्रपुरयः । मयाऽपि पुरमोऽल्पाधिया मुनींहो द्यान-िंगा किं तपनो न पृज्यः ॥ १ ॥ न पूज्याऽथं स्त्विय यीतरागे न निद्या नाथ विवातवेर । तथारित ते पुण्यगुणस्मृतिनैः पुनातु चिनं बुरितांजनेभ्यः ॥ १ ॥ पूज्यं जिनं त्वाऽचैयतो जनस्य साब-मनंतं॥ ७॥ दोपाष्टादशद्रितकायं मुनिगणहंसैःसेवितपादं । चंपा॰॥ ८॥ मुक्तित्रधूसहकृतव-चलेशो बहुपुण्यराशौ । दोपाय नाऽलं कणिका विषस्य न दूषिका शीतशिवांबुराशौ ॥ र ॥ कोटिसुतेजं द्रशदिग्मंडलयोतिततेजं। चंपा॰॥ ४॥ आविचलपद्दायकजगद्रीशं हरिहरदेवेनुत-पदमीशं । चंपा॰ ॥ ५ ॥ ज्ञानाऽलोकाऽऽलोकितकथकं शल्यत्रयमायादिकमथकं । चंपा॰ ॥ ६ ॥| दुंदुमिदिन्यध्यनिशोभितकं चामरासिंहासनसूत्रतकं चंपापुरवसुपूज्यसुतं तं बासुपूज्यजिनममल-मप्यलं ते॥ ४॥ बाह्येतरोपाधिसमग्रतेयं कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः । नैवाऽन्यथा मोक्ष-गंचज्ञानप्रकाशो यः पंचेष्रियविदारणः । पंचमीगतिनाथो यः पंचकल्याणपूजकः ॥ १ ॥ सुर-नरकिषरसेवितपादं भवजलिधिपोतं सुविदातं । चंपापुरबद्धपूज्यसुतं तं वासुपूज्यजिनममल-मनंतं ॥ २ ॥ भव्यांमोरहविकसितवदनं निजितकमारातिसमदनं । चंपा॰ ॥ ३ ॥ चंद्रदिवाकर-यद्वरंतु बाह्यं गुणदोषसूतेनितिमित्तमभ्यंतरमूळहेतोः । अध्यात्मबुत्तस्य तदंगभूतमभ्यंतरं केवल-रसंगं जनहद्रजनमांगोपांगं । चंपा॰ ॥ ९ ॥ मात्जयायत्युद्रेजातं देहसुवणीवराजितनाथं । विधिश्च पुंसां तेनाऽभिवंद्यस्त्यमुषिषुधानां ॥ ५ ॥ इति स्तोत्राध्ये ॥ = जयमाल =

116821 चैपा॰ ॥ १० ॥ समितिपैचोत्तरधतुरुतुंगं देहसुद्शैनमंबुजनेत्रम् । चंपा॰ ॥ ११ ॥ द्वासप्तित्रक्षा-ब्दायुष्कंतं षट्शतगणनीसिवितपादं । चंपा॰ ॥ १२ ॥ महिषांकं शोभितकेतुपताकं धर्मामृतवर्ष-

त्याशीवोदः ॥ चंपापुरे वसुपूज्यनुपजयादेन्योजाताय कुमारबालब्बाचारिणे रक्तवणीय इंक्ष्वाकु-गहरिणांकं। चंपा॰॥ घत्ता॥ त्रिजगत्पतिनाथं यं त्रिजगन्मंगलोद्यं जयमालां पठेन्द्रक्या वासुपूज्यं तमचैयेत्॥ अर्ध्य॥ पंचप्रौढमद्शवारणसमाजानेकपामित्रको। नित्यानंदकरः मुखामृतमहाकूपारमग्नः वंशाय गहिषलोंछनाय सप्ततिघनुरुकेदाय द्वासप्ततिलक्षवषायुष्काय सुकुमारगांघारीयक्षयक्षीसमेताय बछ ॥ संसारांबुधिममजंतुसहसापोतायमानगतः । श्रीमत्सुंदरवासुष्ट्यजिनपः कुर्यात् स मे मंगले ॥ चंपापुरे मोक्रंगताय श्रीवासुपूज्यतीयँकराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदकचंदन ॥ अध्ये ॥

त्रयोदरामतीयेंशं विमलं मलविजीतं । स्थापयामि जगत्पुज्यं सत्युत्रं कृतवर्मणः ॥ ॐ हीं क्षी । ॐ॰ अत्र तिष्ठ र ठठ स्वाहा ॐ॰ अन्न मम सन्निहितो भन् २ नषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं । ॥ अथ विमल्तीर्थकरपूजा। र अहं बिमलतीर्थकर अन अनतरावतर संबौषट खाहा।

अष्टकम् ॥

कर्पूरपूरधरभारिपराग-नारिअचे तमत्र त्रिमलं कमनं जिनेहं॥ ॐ न्हीं विमलतीर्थकराय जलं निर्वपामि स्वाहा॥ १॥ क्षीराविधनोरिनक्रेनिकरैः सुराणां यः स्नापितो जिनवरो वनकावनीतैः ।

संसारभीरतरतापविनाशनीतको यः कमंघमंरहितो महितोऽमर्षेः । सहधनैरिह्सचंदर्भचंदनीषै अचे ।॥ ॐ व्हाँ वि ॥ गंधं ॥ २ ॥ अक्षीणपुण्यसहर्शेः सुहशामभिष्टे रक्षणणशालिजनिभिजे-निभिषिभेदैः । दिन्याक्षतैः क्षतमलोऽक्षयसौक्यलक्षित्रभर्चे ॥ ॐ हीं वि॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥

मुन्तीदिरासुहसितैहंसितैजंपाबजातीकदंबकलबंधुकमुख्यपुष्पैः । फुछदिरेभिरसमैः सुरपुष्पभेधै-

असे ।। ॐ न्हीं वि ।। पुष्पं ॥ ४ ॥ सत्कारपूरपरमान्नपयोध्ताषैः किंवा दुहम्सिरमुतौरमृतां-

शुकांते:। संतापपापतुदितं प्रचुरैहिविभिश्चर्चे॰॥ ॐ -हीं वि०॥ चर्षे॥ ५॥ ज्ञानप्रदीपपरमाधि-

काक्टिंगतत्वं सद्दीपयन्तिराभितो वलयं दिशायाः । सद्दीपकैः कुमलतांधुतदुःसमूहैअचे ॥,

ॐ न्हीं विमलतीर्थकराय ॥ दीपं ॥ ६ ॥ धूपैः प्रधूपितककुजयनेश्व धूमस्तोमैः प्रमोदितयिमान-| गणेगेणेषः:। वैमानिकेन हदयाचसुसौरमोयश्वचें।॥ ॐ न्हीं वि॰॥ धूपं ॥ ७ ॥ यैस्तालताल-| सुरसालरसालमुख्यैः शातोन्द्रवैरीभनवप्रमद्प्रदैस्तैः । अन्यैः फलैः परममोक्षफलामयेऽहं चर्चे॰ ॥ ॐ न्हीं वि॰ ॥ ८ ॥ वाश्वदंनाक्षतलतांतहविष्रद्षिष्येंपैः फलैः स्वितमध्येमनध्येकांतेः । देवेंब्पुज्य-विमलर्य पदामतोऽच ह्यातोचवाचानिनदैरवतारयेऽहं ॥ अध्यै ॥ शांतिधारां । पुष्पांजािकः ॥

= (11) 41 =

है। य एव नित्यक्षणिकाद्यो नया मिथोऽनपेक्षाः स्वपरप्रणाशिनः। त एव तत्वं विमलस्य ते मुनेः।

भी परम्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः ॥ १ ॥ यथैकशः कारकमर्थितक्ये सगक्षिय शेपं रबसहायकाग्कं ।

1883M तथैव सामान्यविशेषमात्का नयास्तवेष्टा गुणसुख्यकरूपतः॥ र ॥ परस्परेक्षाऽन्वयभेदार्छगतः

सिस्सामान्यविशेषयोस्त्व । समयताऽस्ति खपरावभासकं पथा प्रमाणं सुवि बुन्धिलक्षणं ॥ ३॥

विविधितात् स्यादिति तेऽन्यवर्जनं ॥ है ॥ नयास्तव स्यातत्पद्मत्यत्नंछिता रसोपविद्धा-विशेषवाच्यस्य विशेषणं वचो यतो विशेषं विनियम्यते च यत्। तयोश्च सामान्यमतिप्रसज्यते इवं लोहभातवः । भवंत्यभिप्रेतगुणा यत स्ततो भवंतमायोः प्रणिता हितैषिणः ॥ ५॥ ॥ जयमाला ॥

इति स्तोत्राध्यै ॥

जयजिनविमलं वरसुखकमलं विमलं द्यीनज्ञानधरं । जयज्ञानसुचंष्रं नमितनरेष्ट्रं भष्रं भव्यानंद्-

करे ॥ १ ॥ जय मुनिवरगणघरशमैकार । जय समवसरणभवभन्यतार ॥ जय

सकलसभाशा-भित जिनेंक । जय प्रथमकमले सेवित्गणेंक् ॥ २ ॥ जय दितीयकमले गणनिसेव । जय तृतीयक-कमले नागनारि । जय सप्तमकमले स्वर्गनारि ॥ जय अष्टमकमले ड्योतिष्कदेव । जय नवमे मले वरस्वगेंदेव ॥ जय तुरीयकमले ज्योतिष्कनारि । जय पंचमकमले भौमनारि ॥ ३ ॥ जय षष्ठे कमले मीमदेव ॥ ४ ॥ जन दशमे कमले नागसार । जय एकादशकमले महुष्यसार ॥ जय द्वादशकमले सिंहमार । जय मध्यमकमले जिन मन्यतार ॥ जय जामरछत्रसुषुषपदृष्टि । जय दुंदुभ्यासनधर्मेत्राष्टि ॥ जयः भामंडलवरदिन्यवाणिः । जय वृक्षाशोक सुमध्रेखाणि ॥ षत्ता ॥ जयविमलंजिनं पापनिकंदं नयनानंदं सन्यानां । जयमुनिगणसहितं यतिपतिमाहितं शांतिदास-ब्रह्मयंतिशरणं ॥ अध्यै ॥ स्पष्टानंतचतुष्ट्यादिकल्ति मार्तंडकोटियभो । दोषाष्टाद्याभिः प्रमुक्तम्-ततु दिंग्येगुणैः संयुतः ॥ प्रोचद्रोधमयोरुचारुवचनैजीवौषसंबोधितः । श्रीमतिथैकरो जिनेद्रविमलः

इक्ष्याकुवंशाय वराहळांछनाय पष्टिषनुरु=छेदार्थ पंचाराछक्षवर्षांघुष्काय षण्मुखवैरोटीयक्षयक्षीसमे-ताय संमेद्गिरी कर्मक्षयंगताय श्रीविमलतीर्थकराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदकर्चंद्न ॥ अध्ये ॥ । अथ अनंततीर्थकरपूजा ।।

कुर्यात् स मे मंगले ॥ इत्याशीबीदः ॥ कांपिल्यानगरे कुंथुसेननुपशामादेन्योजीताय सुवर्णवर्णाय

अनंततीर्थकर्तारं हरिपेणमुतोत्तमं । स्थापये विधिना भक्त्या जंतूनां मुखदायकं ॥ ॐ -हीं श्रीं क्कीं ऐं अहें अनंततीर्थंकर अन्न अवतरावतर संवौषट् स्वाहा। कँ॰ अन्न तिष्ठ २ ठठ स्वाहा।

३०० अत्र मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानरथापनसिन्निधीकरणं ॥ = 342954 =

कनकरानमयेः कलशैमेहाजलभूतैः शुचितिर्थिधिनायकं। चतुर्देशं जिननाथजिनेश्वरं त्रिभुवनैर्मे-

Rul हिनं जिनमचेये ॥ ॐ -हीं अनंततीर्थकराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मरुयपर्वतगंघपरि-

**高の3~** मितिरह्बाणजितं जिनराजकं। चतु॰ ॥ ॐ =हीं अ॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ महामनोहरकांतियुतंडुले-¶धि मिषमाचुपलक्षितपुंजके: ॥ चतु॰ ॥ ॐ =हीं अ॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ बहुसुगंधसुरोवातिपारिजापरि-प्रत्ययवस्त्रलीयते । भवानुदासीनत्मस्तयारीप प्रभो परं चित्रमिदं तवेहितं ॥ ४ ॥ त्वमीहर्श-नहै: शुभकेतिकिचंपकै: । चतु॰ ॥ ॐ ंहीं अ॰ ॥ पुष्पं ॥ ॥ घृतसुपायसराकभोदकै रसृतक्षी-ोकसुपूरणधूपकैः। चतुका। ॐ न्हीं अवा। धूर्ण।। वापनसगंघरसैः कद्लीफलैवेरसुदादिम-गिपात्राविधिष्ठितैः । नतु ।। ॐ -हीं अ॰ ॥ दीपं ॥ ँ६ ॥ अगर्तवंदनगुग्गुलमोहकैः सुरिभि-हम्रकजंबुकैः । चृतु ।। ॐ -हीं अ ।। फलं ॥ ८ ॥ कुसुमगंघसुतंडुलपुष्पकैश्वषतुरत्नसुदीपद्शां-रसेः परिपूरितेः । चतु ।। ॐ =हीं अ ।। चरं ॥ ५ ॥ सुजनमोहनरत्नसुदीपकैंडवेंलतया त्वया ततोऽभूभेगवाननंतजित् ॥ १ ॥ कषायनाज्ञां क्षिषतां प्रमाथिना मशेषयनाम भवानशे-मालिनी त्वया स्बत्रण्णा सिर्मियों शोषिता ॥ र ॥ सुहत् त्विये श्रीसुभगत्वमञ्जते द्विपेस्त्वियि षवित् । विशोषणं मन्मथदुमैदामयं समाधिभैषद्यगुणैव्येत्नियत् ॥ २ ॥ परिशांतुभैयवािने गकै:। फलभरैश्वरणांबुजयुग्मकं निमुवनैमिहितं जिनमच्ये ॥ अध्ये ॥ शांतिधारां पुष्पांजालेः अनंतद्रोषांश्यविग्रहो ग्रहो विषंग्वान् मोहम्यश्चिरं हदि । यतीजितस्तत्वरुचा 

अपरमतमंजनदंडदंड । जय सकळमुखानलपिंडपिंड ॥ ३॥ जय मोक्षत्रधून्रहारहार । जय सक-सानिमिद्न देवदेव । जय दिनकाहिमकासोवसेव ॥ जय पापिनिकंदन परमगात्र । जय |ज्य पुण्यपयोनिधिपारपार ॥ २ ॥ जय जिनमतर्षकजमूरसुर । जय ज्ञानसुधारसपूरपूर ॥ जय जय देयजिनेंद्रं पापनिकंदं वंश विश्ववनशमिकं जय नाथानंतं शीभगवंतं वंदे संतं शांतघरं॥१॥ लभुननमुखकारकार ॥ जय राकलभुचनपतिनंद्यपाद् । जय सबल्घनाघनदिन्यनाद् ॥ ४ ॥ जय जय जिनवर भवहर वीरवीर । जय सकलविमलमते घीरधीर ॥ जय ज्ञानप्रपंचप्रचार । कमलम्लोचन प्रापात ॥ ५ ॥ जय धर्मपयोगिविचंद्रचंद्र । जय मोहिविमहेन रहिततंद्र ॥ ाय जन्मजरागयमरणहरण । जय परमिरिजन परमचरण ॥ घता ॥ जय परमिनिर्ग सक्लगणेशं रताहरा इसर्य मम प्रलापलेशोऽस्पमतेमेंहामुने । अशेषमहात्म्य मनीरयकाषि शिवा इवाऽस्तांबुधः ॥ ५ ॥ इति स्तोबार्ध्य ॥

शायकथकः एकूजेत् सुनोधेन चक्षांतातीनगुणांसुधिः शियवञ्चपाणिष्रियो धर्मेदः । जंतूनां करुणाम-॥

वैकहितक्रम् श्रीमाननंतो जिनो देवेहैं: सततं सबवितपदः कुर्यात् स मे मंगलं ॥ इत्याशीबोदः॥

ईसं िम्बनमञ्बक्तं। जाय भगनंतं देपानंतं शांतिवास्य निर्मात् ।। अध्यै ॥ लोकालोकसम्त-

d'Aldie

लैं राष्ट्रस्वनाय सम्मन्नलं छनाय पाताळअनंतमतीयक्षयक्षीसमेताय संमेष्णि क्ष्रीक्षयंगः नाय शीमद्नंततीर्थकराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदकचं ।। अंध्ये ॥ मद्नमद्विदारी 'चारुचारी बार्य नरकगतिमिवारी मोक्षमागोवतारी । नुसुरनयनहारी केवलज्ञानघारी जयत् अगति चंह्रोऽनंतनाथो जिनेंद्रः॥ इत्यात्रीर्वादः॥ नीरैः सहंघतारैः कुसुमपरिमकैभेक्यनैत्रेद्यनैत्रेद्यनैत्रे गुंअ गोध्यापुरे सिंहमेग तपिज यश्यामादे गोजीताय सुगर्गाणीय इस्बाकु गंताय पंचारा स्तुर प्रदेशन

= अय चल्रवाधानेयान = शांति दासविरिचताऽनंतचतुर्वशीपूजा समाप्ता ॥

जगति महित ते संभ्रमेऽनंतनाथ ॥ पूर्णाध्यं ॥ समस्त्रभन्यो यशद्रस्तु भूयान्मनोरथोऽप्यूजितध-

रितसमर्घादिक्ञ्येन द्वाँ । द्वे क्षीरेण द्भेप्रभृतिकमुककपूरेनारंगवर्छि पूर्णाध्यं शांतिदासो

मिमायः॥ सन्तावका पुत्रकलत्रलक्ष्मीजिनेश्वराधि (१) कमलप्रसादात्॥ इध्पार्थना॥ इति ब्रह्मा-

िपुष्पाक्षतं क्षिपेन् ॥ चंद्रांकविद्यिमळं जिनमच्यामि । कार्षण्यवासिधितरंगितमानसं तं ॥ चंद्री धानः। गष्टयाः श्रीचंद्रकस्य विधिवद्नुपमं पूजनं कथ्यतेऽत्र ॥ १॥ इति पठित्वा प्रतिमोप्रि कन्नं कत्यणराजं कठिणशठमनोजातमत्त्रभसिंहं ॥ नत्वा श्रीचंद्रनाथं कुमुद्धिकुते रायकत्याण-र्वित्र शुकुमार । दित्रयोगेण भूमिसंस्कारः । श्रीमत्त्रैलोक्यसेन्य प्रचलतरमहामोहमहातिमलं

विधृतानिसिलाधिमहेशसेन्यं। सौस्यप्ररूढमहिमांचितचारुरूपं॥ १॥ ॐ -हीं श्रीं चेंद्रप्रभतिधिकर क्षीरसागरनीरसंभूतहेमकुंभसुघारया । भव्यजीवसुतीव्रकत्मषपंकवारणसारया ॥ चंद्रलॉकनचंद्रच-नैतर्वेहनाथसुनायकं । पूजयामि सुपूज्यपूजितपादपंकजयुग्मकं ॥ ॐ नमोऽहोते भगवते चंद्रप्र-अत्र अवतरावतर संबोपट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अतं मम सिन्नाहितो पंचसंसतिकमीघमीकदुःखसंचयनाशनैः ॥ चंद्रलां॰ ॥ ॐ न॰ ॥ गंभं ॥ २ ॥ उज्वलेबीरतंडुलैः अक्षतं ॥ रे ॥ चारुचंपकिचित्तरंजकपारिजातकमालया । कुंद्जातिसुपुष्पके: किल कामबाणविना-श्या ॥ चंद्रलां॰ ॥ ॐ न॰ ॥ पुष्पं ॥ थ ॥ शुष्टपाकसमृष्ट्याकसुशालिकोद्नमोद्कैः । क्षुन्म-शुभपमवासमुवासितैः । स्वर्गसत्पद्मुक्तिकारपद्दायकैभिश्वादाक्षतैः ॥ चंद्रलां॰ ॥ ॐ न॰ ॥ हारतिभेदनाय सुधामयैरिव तृप्तकैः ॥ चंद्रलां॰ ॥ ॐ न॰ ॥ चर्ष ॥ ५ ॥ कांतकांतिकलापरााजि-|| भनाषाय यक्षयक्षौसहिताय ॐ श्री स्वाहा ॥ जलं ॥ १ ॥ देशनंदनरम्यचंदनकुंकुसस्य विलेपनै:। तारानसोमसुद्गिपकै:। पापतामससंविनाशनदिग्वदिक्कृतभासकै:॥ चंद्रकां॰॥ ॐ न॰ द्विपं॥ ६॥ क्षेत्रधुससुधूपिताखिलसांगणेवरधूपकेः । जन्मकोटिजकमंकोटिघनांधकाननदाहकेः ॥ चंद्रलां॰ ॥ । अष्टकम् ॥ भव र वषट् स्वाहा ॥ आद्वानस्थापनसान्नधीकरणं ॥

द्भाषाउ [१] ॐ न०॥ धूपं ॥ ७॥ चोचमोचकापित्थपूगसुपक्षवदाडिमसत्महोः। नमनागरलेचरामरमुत्करेः | मा॥ ॥१४६॥ शिवसीस्वयेः॥ चंद्रलंगा अन्न ।। फलं ॥ ८ ॥ उत्हाएवर्त् कृतमंत्रवं द्हेऽध्ये । दुर्गा || ||

चंत्रमं चंद्रमरीचिगोरं। चंद्रं वितीयं जगतीव कांतं॥ वंदेर्भवंखं महता, मृपींष्रं १ जिनं,जित-२ स्वाहा ॥ अद्यं ॥ शांतिष्वारां ॥ ९ ॥ देवें इवंदमणिमौलिसवितां वेदेवाधिदेवपरमेश्वरकीिते-मूजिताय ॥ ॐ नसोऽहिते भगवते चंद्रप्रभनाथाय ॐ न्हाँ न्हीं न्हें न्हः मम सर्वशांति कुरु द्षिप्रमुख्खासिकसुंदरं तत्।। तस्मै जिनाय यश्ते वरमंगलाय । अधिभेभूषणमहासुनि आजाः । पुरपायुषप्रमधनस्य जिनेश्वरस्य पुष्पांजालि विरचयेऽस्तित्रिनेयशांत्यै ॥ पुष्पांजालिः ॥ a graph and a

नादैतियदा वसुतुः॥ प्रवादिनो यस्य मदाहंगंदा। गजा यथा केतिरिणो निनादैः॥ र ॥ नः अरोहोके गरमेष्टितायाः । पत् कारूगाऽद्वतकतिजाः ॥ भनंतिषामाऽक्राविश्वच्छः । समंतदुःख-[क्ष्यासन्य ॥ स चंद्रम अध्यकुष्ट्रतीना । तिष्यक्षांगामकलेन्तेयः ॥ व्याकोदाबाङ्ग्याय-

न्ह मानरां च । ध्यानप्रदीपातिश्येन थिन्ने ॥ २ ॥ स्वपक्षसीरिथत्यमदाविक्षा । वाक्रिसिंह-

स्वांतकपायवंधं ॥ १॥ यस्यांऽगलक्षमीपरिवेषाभिन्नं । तमरतमोऽरिरिव रिस्मिभिन्नं ॥ ननाया बाह्यं

मयुख्यलालः । प्यात् पवित्रो भगवान् मनो मे ॥ ५ ॥ इति रतात्राध्यं ॥ इति समुदायपूजा ॥

यो जीयपुरुलो धर्माऽधर्मानाकाशककों। पड्हन्यं चोपदेशानो यजे तं शिशलांछनं ॥ ॐ हीं गुरुवयप्तायायत्रश्च वनस्पतित्रसाह्नयो । षड्जीवरक्षकं चचे सुरपूर्यं जलादिभिः ॥ ॐ हीं पड्-जीगग्यकाय ज्या॰ ॥ जरुं ॥ २ ॥ स्पर्शनं स्तनं घाणं चक्षः श्रोत्रमानिद्रियः । षर्डिद्रियनिरोधश्र ह्य्वयप्रकाशकाय ऽवालामालिनीसहिताय श्रीचंद्रप्रभतीथैकराय जलं निवंपामि स्वाहा ॥ १ ॥ । अथ प्रत्येकप्जा ॥

नामकं । उपज्ञामा बेक्कश विध्वस्ताः कमेश्चवः ॥ अंत्यक्षायिकसम्यक्वं रक्षितं रत्नवष्टतं ॥ र माणिभिः गुमिनं यन यो भनयाऽष्टमं जिनं ॥ ॐ न्हों पंच मिण्यात्वरहिताय क्षायिकसम्यन्तन मुन्ताम न्यान ॥ जलं ॥ ६ ॥ महानपोग्रहं चंत्रनाथं चंद्रनसाक्षतेः । लतांतचरुदीपोषेश्राये ी और्जन्त्रोडनं ॥ पूर्णास्य ॥ द्वेषेत्रेः मानतं समिचितपद्गे योगीश्रमाणां प्रभुविश्वप्राणिद्यामयोह्वचनः ज्ञा०॥ जलं ॥ ७॥ सुगमं सुपमंनाम सुपमं च प्रमाणकं । सुषमं दुःषमं कालो दुःपमं सुपमं तथा ॥ दुःगमं नाम कालश कश्यते चातिदुःपमं । पट्कालस्य प्रमाणं च कथितं जिनमर्चये ॥ ॐ न्ही गर्काल्यमाणकथिनाय ज्या॰ ॥ जलं ॥ ५ ॥ सासाद्नं च मिथ्यात्वं मिश्रसम्यत्वन् नंय्प्रमाजिनेश्वरः ॥ ॐ =हां पर्डिद्रियनिरोधकाय ब्वा॰ ॥ जलं ॥ ३ ॥ कृष्णो नीलः कपोतश्र गीतः पद्मं च शुक्ककः । पड्लेक्यरहितो यत्र जलाद्यप्रविधैः शुभैः ॥ ॐ व्हीं षड्लेक्यारहिताय

मिर्गार्थासिक्षिप्रदः। भव्यानां वरमोक्षमार्गकथको नष्टाष्टकमोन्नवः श्रीचंद्रप्रभसद्रणेकनिल्यः कृयात् स में मंगलं ॥ इसाशीबोदः ॥

यूनापाठ

स्याऽऽरंभमयोद्वानीरसन् ते । जनानंदकुर्वन् तु विजन नमस्ते । सदा तोष्टुमो जिनवराऽभीष्ट-सिंदचे । महायोगिषु प्रवर योगांबरस्वे ॥ २ ॥ यहाद् व्यंतराद् डाकिनीचोर्गसिंहा । ज्जलावर्तसार्ति । जिनमंद्रमा 'रक्षतु दुष्टयोगात् ॥ ३ ॥ जयं चेद्रंभमंस्वामिन् सुरनरसेवितंपद्कंमल । जय जगत्रयगरिष्ठ जन्मजरांमरणभयहरण ॥ १ ॥ गेराम् ॥ जिनं शुद्धपंचामतैः साभिषेक । करोम्यष्टकं दूरदुःखं निरीशं ॥ ५ ॥ सुनिश्वाध्निका । प्रपुज्ये जिनं चंद्रनाथं महेश् थावकः शुस्मावः । तथा क्षु उकः खाबिका आविका वा ॥ जिनं चंद्रनाथं वरं सिंहद्वारं । भने दुःखनाशाय साध्यप्रदेशं॥ ४॥ वरं देवदेनं त्रिशोभासमूहं। ध्वजं तोरणं महापाशबंहात् ॥ विषात कालकूटा हरिहाच रोगा । जिनका जलं चंदनं साक्षतं पुष्पमक्ष्यं । प्रदीपं च धूपं फलं चार्धयुक्तं ॥

धनं धन्यपात्राय ददत्येत नित्यं। जिनं चंदनाथं यहे रम्यकीति॥ ७॥ वंर नाटकं गीतशब्दं । रसाले। सदा कोमले बाबयंत्रं विशाले ॥ जिनं चंद्रनाथं गणैः पीठशोमं। वनं पुष्टितं बापि-शिति मोलाय कमीरिद्धं ॥ ६ ॥ महाशास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रं शुवंति ? सुनोधं । भवकात्मछत्कमे कुर्गति रोधं ।

काजंतुक्षोंभं !। ८ ॥ महामोहकोघादिविज्ञानरुद् । कृतं संगमं दुर्जनैः सिनिबद्धं ॥ गुणं ब्रह्मचारी यजेऽश्रविद्युष्मलाक्षमालं। यारांकवामान्यकरं त्रिनेत्रं ॥ कपोतपत्रप्रमयाऽऽख्यया च । रयामं कुते-च विज्ञितिका या । विपाकीकुरु त्वं महादेवराज ॥ ९ ॥ घत्ता ॥ कल्मिलपाप्कलंकजन्मना दुध्वजदेवसेवं॥ ॐ आँ मों -हीं स्याममहायक्ष अत्र आगच्छ २ संवीषट् स्वाहा। ॐ अल तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ अत्र मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसान्निधिकरणं ॥ ॐ -हीं रयाममहायक्षाय ॥ जलं समपैयामि ॥ १ ॥ चंदनसारैरुपगतसारैश्रांदिरगौरैयुतियश-। मंगलगंगायुपगततोयैमीगललोकोचमशरणाय । श्यामसुयक्षं जिनपद्सेवं अष्टमजिनपं यक्षसुदेवं ॥ ॐ नहीं स्या॰ ॥ चरं ॥ चीदिरपारस्फ्रीरतसुदीपैअंदिग्कोरिज्यतिवरदीपैः । स्या॰ ॥ ॐ नहीं रया॰ ॥ ॐ =हीं रया॰ ॥ पुष्पं ॥ कांचनपात्रेऽसतहरद्त्रैः कांचनलक्ष्मीसुपगतपानैः । रया॰ ॥ सारै:। स्याम॰॥ ॐ -ही स्या॰॥ गंधं॥ अक्षतपुंजैरधिकवलक्षैरक्षतदिक्ष धृतवरसाक्षैः र्याम॰ ॥ ॐ न्हीं र्या॰ ॥ अक्षतं ॥ जातिजपाचंपककमलाबैजातिजरासृतहतराक्ताद्येः कतदुर्मेवे । श्रीचंद्रप्रमजिननामि ! विद्लयति नागगजगरूडभयं ॥ अध्ये ॥ ॥ अथ र्यामयक्षग्जा ॥ ॥ अष्टक्स ॥

1282 1282 1382

[हैं]] स्यार्गा इंपेस मोड़ेरगरसमेते ज्ञीपतकाष्टांबरलतिकांते: । स्यार्गा ॐ न्हीं स्यार्गा धूपं ॥ ७ ॥ गोरतिनकाम्नाद्यमितकलायै: सर्वमुजातामृत्तिषकाद्यै: । श्या॰ ॥ ॐ =हाँ श्या॰ ॥ कलं ॥ अध्यकदंबेजेलकुमुमाद्यै रष्टसमंगलद्वेन्यगुणौवै: । श्या॰ ॥ ॐ वहीं श्या॰ ॥ अर्ध्य ॥

चंद्रोज्यलां चक्रफलासिपाशां । वर्मत्रिश्नलां झषपाणिहस्तां ॥ श्रोज्वालिनीं साधेधनुःशतोचां । जिनंगतां कोणगतां पंजामि ॥ ॐ आँ कों न्हीं ज्वालामालिनि महायक्षिदेवि अत्र आगन्छ । अन्य साधिष्टिता भव २ वष्ट् ठमुक्ता ॥ श्रीज्यालिनीं राचेतवज्ञसुपंजराख्यां । सीभाग्यसिक्जिननीं सुरभीकरोतु ॥ ॐ आँ | मीं जी ज्यालामालिने महाज्ञि ॥ जले गृहाण ॥ १ ॥ आलेपने सुरभिचंदनबंधुरैस्य । काइमी-स्वाहा॥ आज्ञानस्यापनसन्निजीकाणं॥ कपूरचंद्रनविमिश्रिततीर्थवारि—घारा सुवर्णकनकालुकना-यस्यायं कियते पूजा। तस्य शांतिभीवेत् सद्रा ॥ शांतिके पौष्टिके चैव- सर्वकार्येषु सिद्धिद्रा ॥ न्दन्नम्योद्भवदिव्यगेषेः ॥ श्रीत्याः ॥ ॐ० उवा॰ ॥ गंघं ॥ २ ॥ शास्यक्षतैर्मस्णकुकमरंजितांगै । । अथ ज्वालामालिनायुजा ॥ शानिधारा ॥

कुर्वम्ये सित्रक क्रमोरिक कजा लिप को: ॥ श्रीत्वा॰ ॥ ३०० व्या॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ मेद्रारकु दकु व

शीउवा॰ ॥ ॐ० उवा॰ ॥ धुप् ॥ ७ ॥ धुंड्रेक्षकांड्युभभूरहसत्मत्तेषैः ॥ संवासितकमुकनाग-नाम्बंटे। वरानेकमुनाकिभुषांधुकांगे॥ सदा शुभवणे हराज्वेजाहे। सुदा॰॥ धा खुताने-॥ध ब्या॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ आमोदिताऽसिलि दिशैषेननीलवणैः । कालागुर १ जितसुगंधिदशांगधूपैः ॥ लोत्पलपाटलैश्र । पुनामाचंपकसुगंधिलतांतमाल्यैः ॥ श्रीज्ञा॰ ॥ ॐ॰ ज्ञा॰ ॥ पुष्पं ॥ ८ ॥ केलासरोलघनलैं: कलमाक्षते । सिद्धे:परै: कनकपात्रभूतैहीतिसिः ॥ श्रीज्वा॰ ॥ ॐ॰ उवा॰ ॥ चर् ॥ ५ ॥ अज्ञानसंतमसहाशिनिजप्रकाशै । नीरांजनागविहतैर्धनसारदीपैः ॥ श्रीज्वा ॥ ॐ दले: मलेश्रः ॥ श्रीष्या ॥ ॐ ब्या ॥ फलं ॥ ८ ॥ वाभिस्तुगंधकलमाक्षतपुष्पजाती—नैत्रे-यदीपवरधूपमलोत्तमाध्यैः॥ श्रीज्वा॰॥ ॐ॰ ज्वा॰॥ अध्ये ॥ ९ श्रीतीर्थकुत्परमभक्तिमुपाश्रि-तायाः । पुष्पांजिल कमसमोरह्योतिमुक्तं ॥ शीज्या॰ ॥ ॐ॰ ज्या॰ शांतिघारां ॥ पुष्पांजिलः ॥ न्यालिनिवेति कुपाकिरि ॥ १ ॥ सदा छंदराकारमूर्ते सुवाले । नराधीयाबुदारकैभाविलोले ॥ नमः निविषयुणाकिरि निरुपमसुंदरि सक्लभक्तजनकृतप्रवरि । वांछितदायिकि सेनगणनायिक जय श्रीचंत्राकंतांतानने मंडलर्थे ॥ सदा विषावित्राहिवासे सुवाले सुदा॰ ॥ ३ ॥ हरदानरत्नाद्यलं-थीनदानंदक्तें विलोले । मुदाऽहं भजे ज्वालिनीद्वि पान्ये ॥ २ ॥ आलिबुंतलाहिसमंकेशपारो । = जयमाला =

सदा मंगले हरतकेलिसुलोले। मुदा॰ ॥ ८ ॥ त्रिलोकैकधीरे धराघारदेवि । कली कामदे कांले-काकारदेवि ॥ जयाऽऽरावशन्दं कृते जीवपाले । मुदा॰ ॥ ९ ॥ घता ॥ इति गुणगणशीले मजतु विजयराणी सोमीतेनं सुवंद्ये ॥ अध्ये ॥ तुभ्यं मया 'रिचतमचैनपूजनं च । दुनं गृहाण कनकालुकवारि मुक्तं ॥ आराधितेऽखिळजनैजेंगतां प्रशांत्ये । धमिथिकामफलदे मम हृष्टिमिझचे ॥ मुदा॰॥ ६॥ सदा मंगलाचककीते त्रिशुले। सदा दान्मानायुषे 'चापजाले ॥ गतालेषसप्यिषे हमूतालिविद्यी वक्से । मुद्रा नतितानेकजानिव सुजंघे ॥ द्याधर्मसस्यैमिस्यिविद्याले । मुद्रा॰ ॥ ५॥ नीतिनिःशेषलोले । विजितिष्यिविनाशै शुस्ताम्यक्ववासे ॥ जगाते जनसुवंधे सिस्बुद्धेकदेवि अक्ष्मजाले । मुदा । ॥ कलाकौमुदीकौमुदि मच्छवाणे । नुताखेटनाकीनराधीश्राशोणे । सदाऽनेकरूपं कृते प्रौद्रपादे । सदाऽऽनंदरूपे चिदानंद्वोधे ॥ महाशस्त्रशास्त्राविधाविशाले इत्याशीवोदः ॥ इति चंद्रषष्टाविधानम् ॥

|                                          |                                                    | बल्जिपदार्थं भरून<br>ठेगण्याच्या पा- | त्राची संख्या. | 133                           | के कि | त्र                                     |                        |                        | <u> </u>                           | or or                            | च                    | 6 40                            |             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| प्दार्थ ।                                | हिलेयमाणें. ॥                                      | बिछपदार्थांचाँ नाते.                 |                | ्यास डिंडेटाच्या घुगऱ्या यतीळ | दहि, हाराळी व कानवले                      | ক্র                                     | वंगे व भातान्या लाह्या | कापूर, काइमीर, छवग     | या सुगव द्रव्यानी मिश्र            | फल्ल पाणा<br>सुगाचे चुणे व फ़ुले | तादळाचे बडे व मुमाचे | चूर्ण<br>गळ व कानवर्छे          |             |
| सर्वे वास्तुदेवांचे सामान्यबल्पिदार्थे ॥ | ष्वातिपदार्थ खालीं कोष्टकांत क्रमाने लिहिलेप्रमाणे | वास्तूची नावें.                      | ,              | F                             | १२ मित्रास                                | १ श्रे मृत्रास                          | १ ४ सित्रेद्रास        | १ ५ साविद्यास          |                                    | १ ६। इदास                        | १७ इहराजास           | १८ ह्यास                        |             |
| खिदेवांचे स                              | र<br>भे खालीं कोष्ट                                | बलिपदार्थ मह्तन<br>ठेवण्याच्या पा    | त्राचा संख्या. |                               | 33                                        | rš-                                     | ~                      |                        | ₽° •                               | ~ R^                             | ~                    | ñ ~                             | - 624       |
| ~~                                       | ন্                                                 | बक्षिपदार्थाचीं नावे.                |                | माताच्या लाह्या, त्य,         | सांबर व क्षाराव                           | 45 x | दिन, त्प व तगर         | तिळाच चूंणं व बर्णाच्य | ्रियान्या<br>तिछाचं तेळ तिमाने पेन | यणे व श्रीरात्र                  | हळ्याच पाठ           | ्रात्काच पायस<br>नित् न श्रीराज | नानाङ । पुर |
| तांदळाचे बहे.                            | •                                                  | बास्त्वीं नावे.                      | 9 महास्त       | י אמוני                       |                                           |                                         |                        | લ<br>-<br>-            | ०<br>१ निस्यास                     | द् वस्तास                        |                      | ्र क्यानाम                      |             |

ل مالي

جي ه

<u>-</u>-

عود

|                                        | ` ` `           |                                       | बिछिपदार्थ मह्तम |                   |                 |                    | ब्राछिपदार्थ मह्तन |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|                                        | बास्तूचीं नांबे | बलिपदार्थांचीं नोवें.                 | ठेनण्याच्या पा-  |                   | बास्तूचाँ नावे. | बिलपदार्थाची नावे. | ठेनण्याच्ना पा-    |
|                                        | *               |                                       | त्राची संख्या.   |                   |                 | •                  | त्रांची संह्या.    |
| 200                                    | मद्रा जास       | गुरु, तांदळाचे पीठ ब                  | ,                | 23                | मुपदेवास        | उडिदाह्या धुंगन्या | ~                  |
|                                        |                 | , भ्रत्रोळी                           | ` <b>~</b>       | 26<br>47          | दीवारिकास       | तांदळाचे पीठ       | ~                  |
| 3                                      | आप यास          | गूळ, तादळाचे पीठ,                     | ¥ \              | 500               | सुप्रीवास       | मोदम               |                    |
| 1                                      |                 | पादरें समळ, शंख व                     | 1 5.             | 600               | पुष्पदतास ं     | तुष्प व पाणी       | · 14               |
|                                        |                 | अवाळी -                               | •                | 9                 | -असुरास (       | तांब हो भात        | a a                |
| ~~                                     | आपवस्तास        | , 46                                  | 2,               | 3                 | श्रीयास         | तीळ व अश्रता       | · 6                |
| 3                                      | गर्नेन्यास      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1                | 0/                | रागास .         |                    | (Per               |
| 3                                      | <b>जर्यता</b> स | ताजे रेजि                             | <u>م</u> ه<br>,  | 20                | नागास े         | साखर दम भा लाहा    |                    |
| 30                                     | भास्करास        | गुल ब कुत्रपुष्प                      | á                | 200               | सुरूयास .       |                    |                    |
| س<br>سرم                               |                 | ताने लोगी'                            | , ev.            | . G               | भह्यार्टांस     | गानमान             | <u>_</u> `n        |
| 12-                                    | भूप यास         | नाजा लेण्याचा गोळा                    | ***              | 20<br>W.          | मगदेवास         | मास्याम् सामग्री   |                    |
| 3                                      |                 | हिद्यीचे य उड़िदा चे चुर्ण            | سان              | \$0<br>\$0<br>\$0 | भिदित्सि        | मोदक               | ` .                |
| \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | याः याम         | बरणाच्या द्याऱ्या व द्य               | استدا            | ص                 | डादितोस         | तिलाचे कानवले      | Y 0                |
| 0/                                     |                 | सुठ, गिरे व गिषळ                      |                  |                   | विचारीस         | मीउ घालन कलका पान  |                    |
| F 5 1                                  | गश्रमास         | गुरु                                  | ri'              | 30<br>D           | प्रनिस          | तीक य तांदकाचे पीठ | - a                |
| ر مید<br>مرد                           | 1241            | क्रार्व चंद्रनं याचा गंघ              | 1                | \<br>≫            | पापराक्षसी      |                    |                    |
| 3 <sup>rd</sup>                        | ्रियम् जाम      | क्षाराज                               | 6                | ,Q/<br>200        | चरकीस           | तप य गन्द          |                    |

| 5 |                                 | 评品品值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | िरिक्ति              | कुबर,<br>मुबगवेश     | रक्रीकरत                    |                     | केद्राताः               |                                  | A |
|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
|   | Sellie.                         | तिस्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>क्राह्य</u>       | ,इक्के               |                             | ABre                | र्ताक्ष                 | 12/28/21                         |   |
| • | सम् <sub>र</sub> ्वम्           | A STATE OF THE STA | ,                    |                      | :विज्ञान<br>राज्ञीय<br>व्या | .तिडीस<br>इंडिक्    | A CONTRACTOR            | 11.051                           |   |
|   | शांभः<br>भवतन्त्रभ              | ्रमापुः<br>भाषाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | THE PARTY            | ्रह्मी<br>ग्रीकप्र   | भूश<br>भूश                  | ASS. ASS.           | श्रम्दक्र<br>श्रीतम्पर् | इ.स. भास्कर<br>खर्गिको श्वित्वणी |   |
|   | शोभः असुरः<br>धवतन्त्रे हृधावणे | क्रिकार<br>इ.स.स.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मि अ.<br>अवर्गनि     |                      |                             | भू धरः<br>कृष्णिव्  | a a series              |                                  |   |
|   | वरुण:<br>स्वर्णक्र              | वृद्धाः<br>सुनर्गान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विद्यम्<br>(कवण      | OF STATE             | Feb as                      | あか                  | सत्मक:<br>श्यामवर्ण:    | सत्यक्<br>स्वाम्बर्णः            |   |
|   | धुण्यरं<br>भेतन                 | प्रमूर<br>धत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. of the last      | विवधान्<br>रक्तवर्णः | आरी                         | THE SE              | E.                      | अप.                              |   |
|   | युर्भावः<br>चह्रवर्णः           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भृगराज<br>मीखवर्णः   | गंधर्वः<br>पभवणि     | यमः<br>कृष्णवर्णः           | गक्षसः<br>द्विवर्णः |                         | अंत्रीक्षः<br>कृदनणः             |   |
|   |                                 | मृषः<br>मेषवर्णः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भृंगराज्य<br>भीलवर्ण | गंधर्वः<br>पद्मवर्णः | यमः <sub>र</sub>            | राक्षसः             | वित्यः<br>इंद्रचापन     |                                  | ť |

ľ

॥ अथ वास्त्रांवधानं ॥

शाधि २ । पुनीहि २ । पुष्याहं २ । मांगल्यं २ । पुष्पांजािकः ॥ वंटाठंकारवीणाकािणतमुरज-धांथांकियाकाह्ळािचिह्यीकारोदारमेरीपटहदळदळेकारसंभूतघोपैः । आकरयाऽशेपकाष्ठातटमववािटतं-

प्रोद्घटं दभटिअ मिछाधिष्ठाहीदिष्टित्रमुख इह लतांताजाछि प्रोत्किपामि॥ ॐ न्हीं बाद्यमुद्धो-

वयामि स्वाहा । वाद्यमुद्वापणं ॥ १ ॥

ग्चित्रियरत्नरमणीयपैचाळेकारोपितशातकुंभमयरतंभसंभृते । सततशैत्यमांश्यसौरभसंसक्तमंद्रानिछां-

ॐ जलस्थलशिलाबालुकापर्यंतरभूमिशोधनपुरःसरपरिपूरितशुद्धवालुकेष्टकोमलसृत्कृ॥धिष्ठिताधिष्ठाने।

। मन्यम् ॥

जमाने । चतुरिंखु गोपुरद्वारतोरणोसयपार्थप्रदेशात्रीनिहितमणिमयसंगलकलसे । विविधात्रिमलं

वगविरचितवितानविलंबितमुक्तादामाद्यलंकृते । मुक्तिवधूरवयंवरशीविवाहविभवानिवासभासुरे । समु-

ज्यितममस्तसपर्यायद्वयसंदोहरामन्यितायिषुळतरळाछितचैत्यायतने । जिनेद्रकल्याणाभ्युद्यमहामहो-

त्रांगामिरामेगु । वाम्तुमंडपाभ्यंतरेषु पुष्पांजिहिः॥

द्गिलितपताकापंक्तिविल्यिते । सुवर्णिशस्वरिवन्यस्तमाणिक्यमगूस्वमालांबरिवतश्रीविमानिवा-

ॐ प्रमद्रह्मणे नमों नमः । स्वस्ति २ । जीव २ । नंद २ । वर्धस्व २ । विजयस्व २ । अनु-

। अथ प्राभिताः ।

श्रीक्षेत्रपालं कुतं । संतर्योऽऽशु कुशान् दिशासु नवसु बंह्यादिकासु कमात् ॥ गंघाद्रोद्दरिता-ग्रीमोक्षरुह्ममाश्रागणेंड्पादो 'श्रीमोक्षरुक्मीशपुरः समचे ॥ १ ॥ वातांच्यमिसुघाशनैश्र, भुजगान् ्विनद्वायुकुमारादिप्रयोगेण भूमिसंस्कारः ॥ श्रीमोक्षत्र्ध्मीश्निनंद्र्षिषं श्रीमोक्षत्र्यमीश्वयचोिषिताम्। लितालिकालितान् रतिनप्रमाणान्विता । विन्यस्याऽक्षयसंपदे बहुफलैः श्रीवास्तुभूमि यजे ॥ २ ।

### ॥ मच्यम् ॥

दिकिगाताए। देशपालके रावामतराला दिपद्न स्तिप्जघन्या दिच्तु विंशानिद्वाप्ल कित्पैशा चिकपदे वर्त-गिनां "बतुणोमायोदिदेवानां | मानुपंपदानेयादिकोणचतुष्टया्यांधेसमास्थातिसाविदाखष्टदेवानां । पूर्वा-वेशांतेप्ट्रिंशत्मपाणाष्टकमालाशिलाप्ट्कसूत्रमंधिचतुष्यादिविशिष्टलक्षणोपलेक्षितचतुःषष्टिकोष्टमं-ॐ सर्वाभ्युद्यनिश्रेयसदुस्तरिनिभिथतसुख्साघकतया रत्नत्रयसङ्भेप्रतिपादकसर्वज्ञवीतरागपरमाहे-डितमंडुकपदस्य मध्यमभागे स्थितब्झणस्तद्भिमुखद्वमागाः । पूर्वादिदिग्गतत्रिभिमागमा-परमेर्थरस्थापनान्योसनिबंधनचैत्यचैत्याऌयसंरक्षणसबीब्बोपनोद्नानिकायिकानां। संभावितसबेमा-ननायभाज्याघपवास्तुदेवपूजाधिकरणभूतस्य । समुचिताहेशविरचित एकचतुद्रोद्शविंशत्यष्टोत्तर-

मानानां,। स्वस्वद्रक्षिणैकैकांतपद्मोगिनां । ज्यांतांतरे पर्जन्यादिपावकपूषनैऋनद्रीवारिकपव्ननः नागाभिधानदेयानां । अभेयादिचतुःकोणबहिर्यास्थतानां । वित्यारीप्रभत्यपद्चतुदंवानां । बहाणां ्दक्षिणमवलाकं यथा. महेशाँ सर्वेषां । आयेशिरोबह्यकायविवस्वद्भुघरदक्षिणोत्तरपाश्चीमेत्रमोहनसर्वि-

स्तुत्या च सिङान् सकलीविधानं कुत्वैकतानो पिजनप्रदेशे ॥ ३ ॥ कृत्वा समासाज्जिनराज-∥ | मुक्तमविवास्तुदेयानां प्रत्येकपूजाकमं यथाकमस्पकमामहे । पुनः पुष्पांजालिः ॥ अथाऽहंदांशप्रतिमा-||प्रतिष्ठाविधाननिविद्यसमाप्तसिद्धत्रै । ततोऽकुराचीदिवसाच पूर्वे दिने क्षपायां विद्धीत नांदा ॥ १ ॥ <u>स्यिगापनवेतरभुजेंद्रद्यद्क्षिणोत्तरभरणकुबाद्येम</u>ेख्शायिनां । ममोदिनीतवार्तुसहभितिसवेवार्तुदे-वानां । जल्गंघाक्षतपुष्पदीपञ्चपान्वितेन पूप्वयंजनमोद्कर्घरवर्ष्यसामान्यबल्जिना । ज्लघारात्य्व-सामान्यविशेषकल्पां ॥ २ ॥ नत्वा समाचम्य समेत्य धाम कृत्वा तदीर्षापथशोधनं च ॥ क्ष्यसाणिवशेषत्रिलम्। गुनेजेलघारावसानेन स्वस्वमंत्राभिमंत्रितेन समलेकृतकन्यास्योगगणिकान्यत-मोंकृतेन सुप्रसादमापादयतुकामाः । स्नानानुस्नानसितधौतांतरीयोत्तरीयपरिवासभूषानुलेपनमात्यप्रा-सादनकलिताः। कृतसकलीकरणाक्रियाः । तत्रतींद्राः सत्परिचारकाः। एते वसं देवाद्यहेसुहदादि-तत्राऽपि पुर्व विद्यीत वास्त्रदिवौकसां भेकपदे स्थितानां । ततः परे वा विधिवत्सपयां क्रमेण स्वगृहादिसुखाविविधि छितेषु । विधीयमानेष्वष्टकर्माण दैवितोपद्वे वा भवद्रावितसर्वविद्योपशमतासु

हिरकाणां ॥ ४ ॥ प्रत्यप्रधौतोत्तमशुभवासः कृत्वांतरीयं च त्यांत्तरीयं । हेमोपवीतांगद्हारमु-प्जां शुतं समाराध्य तथा मुनींद्रान् । गुरोरनुकां शिरसा यहीत्वा दत्वा नियोगं परिचा-

। किरीटकर्णाभरणेविभूपितः ॥ ५ ॥ तद्वेवपूजासमये समुक्तमंत्रात्परं वाक्यमभाष्यमाणः । चतुः-रीचारविधिज्युक्तः समाहितास्मा यजनप्रवीणः ॥ ६ ॥ इंद्रः प्रतींद्रेण समे विघाय पदं कियाथे

वेदाः॥ ८॥ ब्रह्माणमिंदाधिवसादिनाथानायादिदेवांश्व स्विंद्रपूर्वान् । पजेन्यपौरस्त्यादेवौकसोऽपि " स्वमंडपादी । पदेऽत्र द्यात् प्ददेवतानां बाल सुयोगागणिकादिनित्यं ॥ ७ ॥ बलिश्च सामा-न्यविशेषमेदात् सुरादित्यो दिविधः पदेशां । एकस्तु संवयंजनपूषमत्तः । शेषस्तु तत्त्रध्यार्गिष्ट-विचारिकाचाश्र यजे कमेण-॥ ९ ॥ तदा तु पूजां सकलामराणामुजारयन्मानस एव मत्र । तत्र

प्रयुक्तं बचनं च यद्यो तन्मंत्रतः प्राक् पठनीयमेव ॥ १० ॥ इति प्रारंभनिरूपणं । अथ अहैत्युजा ॥

# वेद्धामि सलिलमलयजङ्मुमैः संपूर्णपाणिपात्रेण । आह्वानस्य करणं स्थितिकरणं सिक्षिधीकरणं ॥

ॐ न्हीं अहेत्परमेष्टिन् अत्न अनतरानतर संनौषट् स्वाहा । ॐ० अन तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ० अन मम सिन्निहितो भन २ वपट् स्वाहा ॥-आहानस्थापनसिन्निधिकरणे ॥

# 

गंगादिनीर्थहददिच्यतोथेगमियपुष्योज्यत्वत्रकुंभपुणैः । शातांश्रुशांतिभेयतापहारेः संपूज्यामो जिन-पार्पक्षे।॥ ॐंहीं अहेत्परमेष्टिने जलं निर्वामि स्वाहा ॥ १ ॥ काश्मीरकालागरपुष्करेदुन्या-

िलिबाद्धः । सौरम्यवाह्नमंध्येः सदुष्णैः संपूर्णा ॐ व्हाँ अर्णा चर्णा ५ ॥ कर्षुरधूलीकृतमर्भसिष् रभ्याक्तवर्तिज्विष्ठितप्रदीपैः । सदुज्वलैधूततमःसमूहैः संपू० ॥ ॐ व्हां अ० ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कर्की-लजातीफलपत्रकादिगंघोत्वणद्रव्यकृतोद्घधूपैः। अंगारसंगप्रभवप्रधूपैः संपूर।। ॐ हीं अरु॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ वार्गधपूर्वेवेरवस्तुजातैः सिद्धार्थदूर्वादिस्संगलैश्र । पवित्रपात्रे करोत् सततं कृतशांतिघारा ॥ शांतिघारां ॥ १० ॥ ) देत्रब्दमणिमीलिसमितिरावेदेवाधिदेवपर-घूपं ॥ ७ ॥ जंबीरजंब्कदलीकपित्थनारंगघात्रीसहकारपूबैंः । फलोत्करैः पुण्यफलोपमानैः संपुर ॥ | गणस्य । शांति करोत् सततं जिनभाक्तिकानां ॥ शांति करोत् सततं जनपस्य दातुः ॥ शांति अ॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ आघाणनशीणनेकारिभूरितोरभ्यसंतापितसर्वेळोकैः । सत्पुरपमाल्यैः श्रितपु-। रिचतं महार्ष्यं निवतंयामः पुरतो जिनस्य ॥ अर्धं ॥ ९ ॥ ( खांति करोतु सततं यतिनां मिश्रितात्यत्तमग्यसारः । तापापनादेः सुरभीकृतादीः संपू॰॥ ॐ -हीं अ॰॥ मंघं ॥ र ॥ मेथरकोतिभाजः । पुष्पायुधप्रमथनस्य जिनेश्वरस्य पुष्पांजितिरित्वितोऽस्तितिने यशांत्यै ॥ पुष्पां-ष्पिलेड्मिः संपू॰॥ ॐ न्हीं अ॰॥ पुष्पं॥ ४॥ मुभक्यसंग्यंजनसोपदंशैः शेपार्थतालस्थितशा-शालीयशुभाक्षतमंजुधुनौराविष्कृताराधनपुण्यधुनैः। पाथेयभूतैः सुद्दशां सुमार्गे संपू•॥ ॐै-हीं जिहिः ॥ इति जिनाचेनम् ॥

स्याद्रीद्कल्पत्रमूलविराजमानां रत्नत्रयांगुज्तागेवरराजहंसीं। अंगप्रकीणंकचतुर्द्शपूर्वकाया माई-

त्यस्ुणम्यी गिरमाह्यामि ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐं अहें हसीं न्हीं न्ह: सर्वशास्त्रामि वद वद वद वाग्वादिनि अत्र अवतरावतर संबीपट् खाहा । ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐं अहें हसीं न्हीं न्ह: सर्वशास्त्र-प्रकाशिमि बद्, बद बार गादिमि अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ० अत्र मम, सिन्निहिता भव २ वषट्।

। अष्टकम् ।

स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्निद्यीकरणं ।

। । अम्जैनेश्वर्धं सत्तीथानि पत्रिभितः । श्रीमजैनेश्वरां वाणां यायजे ज्ञानसंपदे ॥ ॐ हा शब्दब्रह्मणे ॥ जलं निवैपामि स्वाहा ॥ १ ॥ सौगंधिबंधरैः सर्वानंद्नैहीरचंद्नैः । श्रीम० ॥ ॐ हीं रा॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ अक्षणीः क्षीरवाराशिवलक्षेः कलमाक्षतेः । श्रीस॰ ॥ ॐ हीं हा॰ ॥

क्षीराजेश्रक्केदिंज्यैबोष्पमुद्दहमानकैः । श्रीम॰ ॥ ॐ ऱ्हाँ र्ग० ॥ चर् ॥ ५ ॥ देदित्यमानैमिणि-अक्षतं ॥ ३ ॥ उत्फुहेमिद्यिकामात्यै रतुलै रलिझंकृतैः । श्रीम॰ ॥ ॐ व्हीं श॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ।

क्यदीपैद्रिगुणितातपैः। श्रीम॰॥ ॐ -हीं श॰ ॥ दीपं॥ ६ ॥ द्यांगैद्वदिशांगीयां धूपैस्तुष्टि -शाधिपे: । श्रीम॰ ॥ ॐ ही श॰ ॥ घूपे ॥ ७ ॥ विनमेः स्तवकैश्चेचर्मालादिफलेरलं। श्रीम॰ ॥ 3º न्हा स॰ ॥ फल ॥ ८ ॥ गंघाळ्योदकघारया हदयहहं वैचिशुङाक्षते । रोचिष्णुप्रसर्वेनिचयम्-। रिभरकारस्कुरंद्योपकेः गीवाणस्प्रहणीयधूमविल्याद्रौः सुवासत्मल-स्तोमैः स्वस्तिकपूर्वकैः सुरुचिरं भुत्ये द्देऽर्ध्य विभो ॥ अर्ध्य ॥ ९ ॥ इत्यसीभिः समाराध्य' पूजाइन्यं श्रुतं वरं । भवसंताप्रवि-्ये येऽनगरा ऋगयो यतींत्रा मुनीश्वरा भन्यभंवािक्यितीताः। तेषां वतीशां पद्पंकजािन संपूजयामो गुणशीलिसिस्मै ॥ ॐ हीं सम्यग्द्रशैनज्ञानचारित्रपवित्रतरगात्रचतरशातिलक्षणगुणगणघरचरणा अत्र अत्रतावतरत संबौपट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सन्नि-| युनातु नः रोएभलोललोभमधुबतश्रीणहतातुपंगा । नादेयगंगायमुनाजितैपा मुनींहपादाचीनवारि-अगरा ॥ ॐ -हीं ग्वीचार्ये+यो जलं निवैपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मितोपमिश्रीकृतिविश्वगंधपिरिस्फुरबू-| ननवारातृतः । तपोधनादेशपदानुलेपो यशो मदीयं विश्वदिकरोतु ॥ ॐ व्हीं पु॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ च्छेदा शांतिघारा विघीयते ॥ शांतिघारां ॥ १० ॥ द्वाद्शांगांगिनीं भास्वद्रत्नत्रयविभुषणां । भापात्मकां स्वच्छजैनीं वाणी मुपारमहे ॥ युष्पांजितः ॥ ११ ॥ इति श्रुताचेनम् ॥ । अथ गणधरपुजा । हिता भवत २ वषट् स्वाहा ॥ आहानस्थापनसान्निधीकरणं ॥ = अष्टक्स =

[हैं]] शशिष्रमाबीजसमानरोचिविनेयपुण्यांकुरजालकांतिः । क्षुघादिदुःखक्षतये मुनींद्रपादाबतस्तंडुलराशि-

ॐ -हीं पू॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ हस्तद्वये संकरनीरमूर्धि गंधच्छळाब्जांतनभाँऽतराणि । मुनीश्चरशीचर-णाचितानि स्वयं फळानीष्टफळाय संतु ॥ ॐ -हीं पू॰ ॥ फळं ॥ ८ ॥ गुणगणमणिसिंधून भव्य-स्गर्जनो ्योगिवराष्ट्रीयः करोति तीतस्तमहापहारः ॥ ॐ व्हीं पूर्ा। दीपं ॥ ६ ॥ मंदन्मय-लोकैकबंधून् । प्रकटितजिनमार्गीन् तथ्यनित्यात्मवर्गान् ॥ परिचितंनिजतत्वान् पादके शेषद्त्तान् । समस्तजिनचंद्रानध्येयामो मुनींद्रान् ॥ अध्ये ॥ ९॥ ज्वलित्सकलेलोकालोकलोकत्रभभभभिकितलिल तम्ते कीतिरहेमुनीहें:॥ जिनवर तव पादोपांततः पात्यामो जिनसमयविधत्तान् वितितान् शांति-करोतु अगिष्रपदावतीणों मनःसमाधि सुमनःसमूहः॥ ॐ ऱ्हीं पू०॥ धुष्पं॥ ४ ॥ सितांबुवा-हाहितमक्ष्यभूषं निभमे यद् योगिपदाचितं नः । करोति तृप्तिं परिणामसद्य सुगंधशास्त्रीमियं बंधु-धारों॥ शांतिधारों॥ १०॥ देवासुरेंद्रमतुजेंद्रफणीश्वराणां, । रत्नोऽब्लन्मकुटकुंडलघृष्टपार्श्वे ॥ सिस्-न्वअमभूमिरोहस्तमालनीलः सुरमिः करोतु । विभाखवंगारविरूढयश्रीगणेश्वराराधनधूपधूमः ॥ बुद्धचा ॥ ॐ -हीं पूर्वाचायें स्यः ॥ चर्ष ॥ ५ ॥ मघुवतालेबितकोटिभागप्रित्युज्वलच्चपककुड्मलश्रीः। दुयक्षलचरस्तवनीय वंदे। पुष्पांजलिप्रकरपाद्युगं मुनीश् ॥ पुष्पांजलिः॥ ११॥ इति गणधराचीन्॥ || रस्तु ॥ ॐ -हीं पू । अक्षतं ॥ ३ ॥ प्रगल्मगंथाहतषट्पदालिविनोकृताशागजगंधभाजः ।

्रियमामि शक्ते ॥ ॐ आँ को चिँ सुवर्णवर्ण सर्वल० हे इंद्र आग्रच्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने

तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥. आह्वानस्थापनं

Gally 1

अमने स्वाहा । अमिप्रिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे अमे इद्मध्ये पाद्यमित्यादि॥ (अमीस दूभ, त्य व तगर,) रे छायासमेतं महिषाधिरूढं दंडायुधं दंडितवैरिवर्ग । वैवस्बतं विमहरं तिलानैः सिंबानयुत्हेः ! परितर्पयामि ॥ ॐ आँ मों न्हीं कृष्णवृणे सर्वेल॰ हे यम

अागन्छ २ रांचीपट्र 1 स्वस्थान विष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापन् ॥

यमाप स्वाहा । यमपिरजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे यम इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥

॥ बल्जिमंत्रः॥

(यमास निळाचं चूर्ण व वर्णाच्या बुग-या.) ४ नैक्रियधीयो निक्रतिः सुक्तक मुक्षांगवाहं

क्तोष्ठ व फुले.) र ज्वात्याकत्यापात्मकशाक्तिहरतो बस्ताधिरूढः सुपरिष्कृतांगः । स्वाहामहिष्या समममिदेवः प्रीणातु दुग्वैस्तगरैस्तथाज्यैः ॥ ॐ आँ क्रों व्हीं रक्तवणी सर्वेल० हे अझे

आगच्छ र संबोपट् । स्वस्थाने तिष्ठ्रं ठठ स्वाहा ि आह्वानस्थापन

ा बालेमबः

इंदाय स्वाहा । इंद्रपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे इंद्र इंद्रमध्ये पाद्य मित्यादि ॥ ( इंद्रास

ा। बालमंत्रः॥

- ||Sec.

दिपदं सुरक्षः । आरूढवानुकृतमुहरास्त्रः पिण्याकमायच्छतु तैलमिश्रं ॥ ॐ आँ मों चीं नील-वर्ण सर्वेट नैक्त आग्न्छ र संबौषट्। स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहा। आंह्रानुस्थापने॥

र्गितिलोंकसंकामकीतिः । सुरचिरवरुणानीप्राणनाथः सुयुक्तो वरुण इह समेत्य लातु दुग्धान्न-नैऋत्यास तिळाचे तेल व तिळाचे पेंड. ) ५ करघृतकाणिपाशो मंडनोबोतितांशः करिमकरस-रैक्ष्ताय स्वाहा । नैक्षेतपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे नैक्षत इंदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ घान्यं ॥ ॐ आँ क्रों नहीं सुवर्णवर्ण सर्वेल॰ हे व्हण आगन्छ र संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ र ॥ बल्जिमंत्रः ॥

= ब्लिम्बः

ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

इद्मध्ये पाद्यामित्यादि ॥ ( वरणास घणे. व क्षीराम. ) ६ ऊर्वीरहामायुषरान्तिहस्तमश्राधिरूढं परिमंडितांगं । सद्वायुवे-मिसबद्तहार्थे पिटेनिशायाः पवनं यजामि॥ ॐ आँ कों =हीं सुवर्णवर्ण सर्वेल• हे पवन वरुणाय स्वाहा । वरुणपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे वरुण आगच्छ २ संबौपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । आह्वानस्थापनं । । बालमलः ॥

प जापाँठ

मित्यादि ं ॐ ऑ को ही सुवर्णवर्ण सर्वेल हे सङ्त्नरकप्रिंपतप्ष्पकाभ्ययानाधिरूढरफ्रारंताग्रशक्त ्रंड्त्यादि ॥ हे प्यम् इंदमध्ये रवीकुर पायसाझे । यत्रजा यक्षराजं दनं मया पव्नास हळदीचे विनाय स्वाहा,।

बालमञः।

साराच्छ

। निशु-इद्मध्ये पांत्रामित्यादि । । इत्यादि ॥ हे कुबर स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ्ट उमासमितां वृषभाषिक्दा इंग्यान्नमिदं ससपिः स्वाहा कृबरपारंजनाय रुहस्तः प्रथमाधिनाथो गृण्हातु आगच्छ. संनीषट

पाद्यांमेत्यादि ठठ स्वाहा ॥ आह्वान्स प्रोदेशमवंतमायं इंशानपरिजनाय स्वाहा इत्यादि सत्पारकामोदकप्पकादिभक्ष्यः प्रहृष्ट स्याहा

आयोय स्वाहा । आयेपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे आये इदमस्ये पाद्यमित्यादि ॥

= ब्लिम्बः =

सामीप्यसंबीतमुजिष्यवगों देवो समाषाद्यतिलैवियस्वात्॥ ॐ आँ को व्ही रक्तवणे सबेल॰ हे (आयांस कानवले व फल.) १० जहापसन्यं पद्मावसानो वसासमानो मकुटादिमाभि: विवस्तर् आगच्छ र संबौषट्। खस्थाने तिष्ठ र ठठ खाहा॥ आह्वानस्थापनं॥

विवस्ति स्वाहा । विवस्तिपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे विवस्त्त् इद्मध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ११ शतुशास्त्रिशिन्वारणक्षमो मित्ररक्षणविघान-क्षिणः। प्रत्यगीश इंह मित्रनिर्जरः खीकरोतु दधिद्वविकामिष । ॐ आँ को न्हीं सुवर्णवर्ण त्रवैलक्ष॰ हे मित्र आगच्छ र संवौषट्। स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥ बिलिसंत्रः = विवस्तान् यास उड्दाच्या धुग-या व तीळ, )

मंडनमंडितांगं महामहरकं महयामि दुग्धेः ॥ ॐ आँ कों न्हीं कुष्णवणे सर्वेल हे भूधर दही, हाराळी व कानवले. ) १२ प्रजापतेः सन्यसुधासिभागे महीमवंतं महिमानमामं ॥ महीधरं मेत्राय स्वाहा । मित्रपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे मित्र इद्मध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ( मित्रास

आगच्छ र संबोपट्। खस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बल्जिमंत्रः ॥

, भूषरास दूष. ) १२ सर्विष्रदेवांय सविक्रमाय तत्त्रनपात्पक्षमुपाश्रिताय । बनामरानीकपुरःसराय इत्यादि ॥ हे भूधर इदमध्ये ॥ पाद्यमित्यादि ॥ दवामि धुंजीकृतधान्यलाजं ॥ ॐ आँ कों नीं नीलवर्ण सर्वेल॰ हे साविष्ट् आगच्छ र संबीषद्। वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापन भुधराय स्वाहा । भुधरपरिजनाय स्वाहा ।

## = बिलिमंतः =

(सरिंदास घणे व भाताच्या लाह्या, ) १४ वैश्वानरा दिक् सम्रुपाश्रिताय माविद्रदेवाय सर्विक-माय । क्षुरकाश्मीरत्वनंगकोधैरुपस्कृतं पुण्यज्ञेलं द्दामि ॥ ॐ आँ मों न्हीं धूंभ्रवणं सर्वेल॰ हे गर्वेदाय स्वाहा । सविंद्रपरिजनाय स्वाहा । इत्वादि ॥ हे सविंद् इद्मध्ये पाद्यमित्यादि ॥ मिपिष्र आगेन्छ र संत्रीपट्। स्वस्थाने तिष्ठ, १ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापन्॥

= मिलियंत्रः =

(साधिदात कापर, काश्मीर, लवंग व कोष्ठ या सुगंधद्रज्यांनी मिश्र केलेले पाणी.) १५ साभिराय स्वाहा । साभिर्पारेजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे साथिर इद्मर्ध्य पाद्यमित्यादि ॥ पुण्यज्ञनस्य पसं। प्रत्यह्जालं विनिपातयंतं मुक्तः चूणैः प्रयजे

नम्।य स्वाहा । मम्परिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे इद्मध्यै पाद्यमित्यादि ॥ ( स्मास गूळ सगुरपै: ॥ ॐ औं कों हीं अरुणवर्ण सर्वेल हे इंद्र आगच्छ र संबीषट्। स्वरथाने तिष्ठ र 🖁 🖁 य कानवले. ) १८ रह्मजयास्यं परिमितरोह्युष्टिनमयं वनमुरमुस्यं । माहतिविद्यं गुडपरिपिष्टेः इंद्राय स्वाहा । इंद्रपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे इंद्र इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ( इंद्राम मुगाचे चूणे व फुलें. ) १६ इंद्रराज गततंत्र निजितारातिवर्ण निजवर्गपोपक । आद्यारादिप्रतिपक्ष-इंद्राजाय स्वाहा । इंद्राजपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे इंद्राज इदमध्यै पार्यामित्यादि ॥ ( इंद्राजास तांदळाचे वडे व मुगाचे चूणै. ) १७ समीराशभूमौ समुद्रासमानं निजं देशभागं सदा पालयंतं । यजे रह मधुद्रवन्यामरेंहं गुडापूपवर्गेष्टपरकारयुक्ते: ॥ ॐ आँ कों चीं प्रवालवर्ण मिशिताऽऽदेहि पूप्युतमुह्नचूर्णकं ॥ ॐ आँ को न्हीं खेतवर्ण सर्वेल॰ हे इंष्राज आगच्छ २ | सर्वल॰ हे रह आगच्छ २ संबौपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥ । बालमञः । संबौषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं । = बल्जिसलः ॥ बालिमंत्रः ठठ स्वाहा॥ आद्वानस्थापन॥

पेष्टकवर्गीरह महयामि॥ ॐ आँ कों न्हीं पीतवर्षा सर्वेल हे रहराज आग्च्छ र संबीषट्। वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आद्वानस्थ

जनेषु यश्र । आपः स देवो गुडपिष्टयुक्तं सकैरवं संसमिपैत सेव ॥ ॐ आँ को ही भ सर्वलः हे आप आंगच्छ र संबीष्रद्। स्वस्थाने तिष्ठ र उठ स्वाहा। रक्राजास गुळ, तांदळाचे पीठ व अंबोळी.) हद्राजाय स्वाहा । हद्राजपरिजनाय स्वाहा

गूळ, तांदळाचे पीठ, पांढरे कमळ, शंख आंबोळी. ) २० घर्मानुरक्ताननुमोदमान पापानु-वण सबैल हे आपवत्स आगर्छ र संबौषट्। स्वर्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहां। आह्वानस्थापेन शक्तानप्तारयंतं। महेश्वरायुक्तमिहाऽऽपवत्सं संपूज्येऽहं बलिना तथैव ॥ ॐ आँ को 'ही आपाय स्वाहा । आपपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे आप इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ॥ बलिमंत्रः बिलियुं

आपवत्सपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे आपवत्स इदमध्ये पाद्यामि प्रिंटरे कमळ, शंख व आंबोळी. ) त्यादि ॥ ( आपवत्तात्त गुळ, तांदळाचे पीठ, आपन्ताय स्वाहा

पजंन्यानिमाद्तुल्य्—नादेह दूरीकृत्यैरिलोक । स्वतर्जनीचालनत्जितात्म वाचाटभूत्याज्यमुपैहि माइ।। ॐ आँ क्रों नहीं जलवर्ण सर्वल॰ हे पर्जन्य आगन्छ र संबीषट्। स्वस्थाने तिष्ठ र

ठठ स्वाहा ॥ आद्वानस्थापन ॥

पजेन्याय स्वाहा । पर्जेन्यपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे पर्जेन्य इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥

हरिदक्षिणस्यो गुणहातु पूरं नयनीतमेतत् । ॐ आँ कों न्हीं कुष्णवर्ण सर्वेल॰ हे जयंत पर्जन्यास तूप. ) २२ जयं तनोति प्रतिरोधरोधात खयं तनोति स्वजानातुबृत्तेः । योऽसौ जयंतो आंगाच्छ र संबौषट्। स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्बाहा ॥ आह्वानस्थापने ॥

## 

जयंतास ताजी लोणी, ) २३ संकंदनापुष्टचुपदेशितारं तापप्रकार्यं प्रतिभासमानं । तमोपहं जयंताय स्वाहा । जयंतपरिजनाय स्वाहा ॥ इत्यादि ॥ हे जयंत इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥

भास्करदेव मेतं कुवें प्रह्थं म्घुकुंददानात् ॥ ॐ . ऑं कों नहीं , खेतवणी सर्वेल॰ हे भारकर | आगन्छ र संवीपट्। स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापन्॥

## ॥ बलिमंत्रः ॥

ानुकृतप्रमीदं संपूज्ये पूर्वसप्यैयेत ॥ ॐ औं मों नहीं श्यामवर्ण सवेल॰ हे सत्यक आगच्छ विषट्। स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्थाहा ॥ आंडानस्थापनं ॥ वसते। सब्से पाद्यसित्यादि र ४ सत्यामरं नित्य मसत्यदूरं गोत्रद्विषद्वामपदे । भारकरपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे भारकर इदमध्ये बालमतः । स्कराय स्वाहा

(सत्यकास गूळ व कुंदपुष्प ) २५ भृशं विवक्षुगुणव्यसंगं भृशं दिद्दक्षुमुनिमुख्यसंगं । भृषाभरः । ॐ आं मों नहीं पुष्पवर्ण सर्वलः हे भूष आगच्छ । । इत्यादि ॥ हे सत्यक इद्मध्ये पाद्यमित्यादि संबीपट्। स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापने ॥ सत्यकाय स्वाहा । सत्यकपरिजनाय स्वाहा । संशितवृत्रशत्रु रातु प्रमोद्षित्रवनीतिपिडं

भूष यार बनेषु पश्यन् मुजनोपसमा । हे भूष इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ( विनोदं वनेषु पश्यन् सुजनोपस गृहमानुसमाऽतिरिक्षमणे निशामाष्य माव्दैतत् ॥ ॐ आं को न्हीं कुंद्वणे आगच्छ र संत्रौषट् । स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापने ॥ ताजा लोण्याचा गोळा.) २६ अथांऽतिरिक्षे विहरत्। भृषाय स्वाहा । भृषपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ।

॥ बलिम्बः ॥

अंतरिक्षाय स्वाहा । अंतरिक्षपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे अंतरिक्ष इंदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥

(अंतारिक्षास हळदीचे व उडदाचे चूर्ण, ) २७ पुरणातु यः सज्जनतोपकारं मुष्णाति चाऽसज्जन-दुविलासं । कृपीटयोनेः सुहदेप पूषः शिवान्न मेतत् सप्यः प्रतिच्छेत् ॥ ॐ आँ को चीं रक्तवर्ण। सबैल॰ हे पूप आगच्छ र संबौषट् । स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहा ॥ आद्वानस्थापनं ॥

पूपाय स्वाहा । पूषपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे पूष इदमध्यै पाद्यमित्यादि ॥ ( पूष यासा वण्यांच्या धुग-या व दृध, ) २८ वितथाख्यं वितथीकृतारिशांकै प्रधानं साधुजनोपकारं । प्रतीतं दंडधराख्यं प्रदक्षिणस्थं वरकटुन्नसमर्चितं करोमि ॥ ॐ आँ कों न्हीं इंद्रचापवणे सबैल॰ हे ॥ बलिमंतः ॥

वितथ आग=छ २ संबौपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापन् ॥

नितथाय स्वाहा । वितथपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे वितथ इदमच्ये पाद्यमित्यादि = बालमञः =

( वित्यास होठ, सिरें व पिषळ. ) २९ रक्षः परीचारकसत्वरक्षं दक्षं सुमागे विहितप्रमोदं । । कालापसन्याश्रयराक्षरींद्रं मधुप्रदानात् सुखिनो भवीति ॥ ॐ औं क्षों नहीं इंदुवर्ण रावैल॰ हे | सक्षम आगच्छ र संबोपट्। स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहा॥ आह्वानस्थापनं॥

#### 

इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ गंघनंद्रेनं धनसारप्रयाधि । ॐ आँ को न्हीं पंद्यनर्ण सर्नेल॰ गंवने आगच्छ र संनीषट्। सुगंघगंघत्रेसुपत्रेहस्तप्रशस्तवीणाननगानगीतं । किसाय स्वाहा । राक्षम्पिरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे राक्षम तेष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं राक्षसास गुळ.)

। इत्यादि ॥ हे गंधने इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ( गंध-गिराज श्रितंघमराज पवित्रदुग्धास सुपाददातु ॥ ॐ आँ कों नीं नीलवर्ण सर्वेल॰ हे ति करूर व चंदन यांचा गंघ.) ३१ यो विक्रमाकांतजनप्रसंग स्तपोधनाधीशपदाबाधंगः। संयोषट्री स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापन । गंधवंपरिजनाय स्वाहा। षियोय स्वाहा ।

जिराजाय स्वाहा । भूगराजपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे भूगराज इदमध्ये पाद्यमित्यादि । द्वारेशिंक माषात्रसंतिषितमातनोमिता ॐ औं मों व्हीं मेषवण सर्वेळ० हे संबोष्ट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहाः। मग्राजास क्षीरान्न )

॥ बल्जिमंत्रः ॥

म्री मृपाय स्वाहा । मुषपिरेजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे मुषदेन इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ('मृष

देवास उडिदाच्या धुग-या. ) ३३ तपोधना जन्यनिवारणाथै वनाश्रमद्वारि सदो निषणं । दौवा-

रिकं सिवितयातुषानं संतरियेऽहं वरशालिपिष्टैः ॥ ॐ आँ काँ ऱ्हीं सर्वल॰ हे दौवारिक आगच्छ 🎼

दौवारिकाय स्वाहा । दौवारिकपिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे दौवारिक इदमध्ये पासामि-

= बालमञः =

र संबौपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

त्यादि ॥ ( दौवारिकास तांदळाचे पीठ. ) रेध सुगीवया तिन्यतवीणया वै गायन् नितांतं गुणिनां

गुणौषं । सुमीबदेवः थितपाशहरतः प्रमोदवान् मोदकदानतोऽस्तु ॥ ॐ आँ को इंश चंद्रवणी

सर्वेछ• हे सुग्रीव आगच्छ २ संबौपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

(सुग्रीवास मोदक,) ३५ विभांति पुंसां गुणसंकथा ये पुष्पावदाताः खलु यस्य दंताः। स पुष्प-दंतो वरणांतिकस्यः पुष्पाणि गृण्हातु जलानिवतानि॥ ॐ औ मों न्हीं श्वेतवर्ण सर्वति० हे

पुरपदंन आगच्छ २ संत्रीगट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ म्याहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

सुगीनाय स्वाहा । सुमीनपरिजनाय रनाहा । इत्यादि ॥ हे सुग्रीन इद्मह्ये पाद्यमित्यादि ॥

#### ॥ वालमञः ॥

, परम्हाम स्वाहा । पुष्पदंतपारिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे पुष्पदंत इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ पुष्पदंताम पुष्प व पाणी, ) ३६ असुरकल्पमुरोऽभिताकियो गिरिनदादिविहारलोलुपः । वरुण-ांतमहामुपाशितो भजतु लोहितमन्त्रमुचमं ॥ ॐ आँ कों न्हीं कुष्णवर्ण सर्वेल॰ हे असुर आगन्छ २ संबोगर् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आद्वानस्थापन ॥

#### ॥ वल्मिनंतः ॥

अनुगय साहा । अमुरपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे असुर इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ् अनुगस तांबडा भात. ) ३७ संशुष्टमार्गप्रतिरोधिवाहिनीशोपं सदा यः करते प्रभावात । शोषः गपशीकृतयाद्मांपतिलीतु प्रधात तिलमक्षतं च ॥ ॐ आँ को न्हीं घवलवर्षा सर्वल॰ हे शोप आगर्छ २ संबंपिट् संक्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

#### ॥ बल्जिमंतः ॥

गुरामं स्त्ीक्रोप्गुत्तमकारिकाभिः॥ ॐ औं माँ नीं सिवित्वणं सर्वेछ० हे रोग आगन्छ २ गींच य अथना. ) ३८ रोगोपघानांगतपोधनानां द्यास्थिचिता महुकंपमानं। रोगं महत्पक्षकृता-शामिय स्वाहा । शामिमस्जिनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे शोष इद्मध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ( शोपास रिशेषट् स्वाह्य । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाह्य ॥ आङ्गानस्थापनं ॥

रोगाय स्वाहा । रोगपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे रोग इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (रोगास वारस्या. ) ३९ नागं समाराधितयोगिनाथं नागाधिनाथेन पलायितारं । वातापसत्याश्रय माश्र-नागाय ग्याहा। नागपिजनाय ग्याहा। इत्यादि॥ हे नाग इदमध्यै पाद्यमित्यादि॥ ( नागास सान्तर, दृध य भाताग्या लाह्या. ) ४० मुख्यं यजे व्यंतरदेवमुख्यं यक्षेण सत्रा कृतचारुसख्यं। विस्थानकांनारविद्यारशक्तं संतं प्रवेक्षेत्रवरतुयुक्तेः॥ ॐ आँ कों हीं मौक्तिकवर्णं सर्वेछ० हे यंनं मधुगदुग्यैमेहयामि लाजैः ॥ ॐ आँ मों =हीं शंखयणै सर्वले॰ हे नाग आगच्छ २ संबौषट्। ( मुगाम शागंड, ) ४२ भहाटदेवं प्रतिमहद्दमंत्रहनाविष्क्रतमवैश्कांति । वीरं कुबेरं प्रवणं म्निगाम न्याता । म्नियमियानाय स्वाता । इत्यादि ॥ हे मुख्य इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ जनीतं हाजावानेन वृत्तीकोसि॥ ॐ आं को न्हीं भेतवर्ण सनैरु० हे भद्राट आगन्छ २ मूस्य आमन्छ २ मंत्रीपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥ मंदोग्य । नायाने निष्ठ ३ ठठ खाहा ॥ आदानस्थापने ॥ ॥ बल्जिमंतः ॥ ॥ बल्मिनः ॥ । बल्सियः । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापन ॥

॥ बल्जिमंतः ॥

(मह्यादास गूळभात.) ४२ सुगगणैस्तपसाऽबब्दाकितं मुगयते मुगयते मुनिपं नमनाथते। तमह-मत्र मुदंगनदाश्रयं परिचरामि गुडान्वितपूपकैः॥ ॐ आँ को व्हाँ रक्तोरपछवर्णं सबैरु० हे सुगदेव आगच्छ र संबौषद्। खस्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहो॥ आह्वानस्थापनं॥ ॥ बिलिमंतः॥ मह्यायय स्वाहा । मह्यायपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे मह्याट इदमध्यै पाद्यमित्यादि ॥

मादेवाय स्वाहा । मुगदेवपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे मुगदेव इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ मुगद्वास गुळाचे कानवर्के.) ४२ धनद्वामधरातलभागधीसादातिनंदनसुख्यसुरादतः। आदे-तिरम् मवनामरपूजितो मुदितवान् भवतादिह मोदकैः॥ ॐ आँ झौं -हीं कपिलवर्ष सर्वेल॰ हे अदिते आगच्छ र संबौषट् । स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं॥ । बलिमंत्रः।

(आदितीस मोदक, ) ६४ मोचाफलस्येव द्यतियेदास्योद्धदेति वाचाटनिवारणार्थे । मुमुसुसा-सादुदितिः मुमुक्ते भष्ट्यं तिलोपेतमुपास्यते सः॥ ॐ आं को चीं कुदवणं सर्वेत्र॰ हे उदिते इत्यादि ॥ हे आदेते इदमध्ये प्राधामित्यादि ॥ अदितये स्वाहा । अदितिपरिजनाय स्वाहा ।

आगच्छ र संबोपट् । स्वस्थाने 'तिष्ठ' र ठठ' स्वाहा ॥ आद्वानस्थापने ॥

कृंशानुयाह्याद्यानीमाग्युक्ते गृणहातु भक्तं लवणप्रयुक्तं ॥ ॐ आँ को व्हाँ अभिवर्ण सर्वेल-क्षणसंगूर्णे स्वायुधवहनचिन्हसपरिवारे हे विचारि आगच्छ र संबौषट् । स्वस्थाने तिष्ठ र मधीशं। ग्कोगहिस्या तिलपिष्टकाभ्यां संतुष्यतां संप्रति पूजनाख्या ॥ ॐ आँ कोँ =हीं हेमवर्ण उदितये स्वाहा । उदितिपरिजनाय 'स्वाहा । इत्यादि । हे उदिते इदमध्ये पाद्यामित्यादि ॥ , उदितीस तिळाचे कानवले. ) ४५ विचारि सत्कृत्यविनोद्शके विचारयुक्ते सुज्नातुरके विचार्ये स्वाहा । विचारिपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे विचारि इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (विचागीस मीट बाळ्न केळेळा भात.) ४६ कायेन बाचा मनसा पवित्र मावजेयंती तपसां-स्वाहा । पूतनापरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे पूतने इदमध्यें पाद्यमित्यादि ॥ तीळ व तांद्ळाचे पीठ. ) ४७ पापान्महापोहपकारिणो या राक्षासिरूपादपराय तर्जेत् । एवेल हे पूत्ने आगच्छ २ संबीपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा आद्वानस्थापनं ॥ ॥ बल्जिमंत्रः ॥ " गिलेमंत्रः ॥ ॥ बल्जिम्बः ॥ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापने ॥ गुतनाय THE !

ना मानताशाविनवाद्यसंथिता कुल्माषमायच्छतु पापराक्षसी॥ ॐ औ क्रों नहीं मेघवणे सर्वेछ-

बारिमंत्रः ॥

ठठ स्वाहा॥ आह्वानस्थापन्॥

लादि ॥ ( पापराक्षरासि मुगाच्या घुगऱ्या. ) १८ यत्र यत्र मुनयो वसंति ते तत्र तत्र तद्जन्य-पिराक्षस्ये स्वाहा । पापराक्षसीपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे पापराक्षसि इंदमध्ये 'पाद्यमि,

क्षणसंगुणें स्वायुधवाहनचिन्हसपरिवारे हे पापराक्षांस आगच्छ र संबोषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २

ल्क्षणसंपूर्णे स्वायुधवाहनचिन्हसपरिवारे हे चरिक आंगच्छ र संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ र यारिणी या चरत्यशीनमीशयाद्यतां सा ददातु चरकी घृतं मधु ॥ ॐ आ को न्हीं शंखवणे सर्व-

। प्रमूहितहारकाः ॥ अयाऽत्रापितपूजनात् प्रमुदिताः सर्वप्रभावान्विता । यष्ट्रयोजकभूषमात्रिशुभक्क-भ शामाक्ष संतु थिये ॥ ॐ आ सो -हीं बसंदादिचरकीवास्तुदेवतांत्यवास्तुदेवताः पूर्णांध्येदानेन बहु

चरक्षे रगहा । चरकीपरिजनाय । इत्यादि ॥ हे चराकि इदमध्यें पाद्यमित्यादि ॥ ( चरकीम तूप्

॥ बलिमंत्रः ॥

। ठेउ स्वाहा ॥ आह्वानिस्थापने ॥

व गुरु.) ४९ एते वास्तुसुराः समस्ताघरणीं संवासिता वाऽसतः । प्रत्यूहस्य विधायिन स्त्वपाचिताः

मानयेत् ॥ पूर्णाध्यं ॥ यस्यार्थं कियते प्जा वास्तुदेवा धराधिपाः । शांतिके पौष्टिके चैव रार्ब-मुख्या महामहेऽमी प्रतिभासमानाः । दशप्रकारोदितभावनेदाः कुर्येतु शांति॰ ॥ २ ॥ मुख्या-\iint 🗊 बेमी चंद्रदिवाकरों च शेपग्रहा अश्वयुगादिताराः । प्रकीर्णकाच्योतिरमर्यवर्गाः कुर्वतु॰ ॥ ३ ॥∥ँ सकलान् निवारयत तत्सवं सन्। रक्षत ॥ एवं जिनाधीश्वरयज्ञकाले संतर्पिताः स्वस्वविभूति-॥स्तुदेयाश्रेत्यालयं रक्षतु सर्वकालं ॥ १ ॥ तियंक्प्रचाराद्शनिप्रघाताद्वीजप्ररोहाहुमसंडपातात । विद्योपशांतये ॥ शांतिधारां ॥ इत्थं प्रार्थनयाऽनुगृह्य विदितं सामान्यमन्यं बार्छे । सर्वे वास्तुसुराः॥ प्रसीद्त भवद्राञ्यंतरायास्तु ये ॥ गेहे घान्नि विदित्सते च विविधोत्साहेऽथवा विष्ये । संत्येतान् युक्ताः ॥ वन्यामराः किन्नरदेवमुख्याः कुर्वतु ज्ञांतिं जिनभाकितकानां ॥ १ ॥ संपूजिता इत्यसुरेद्र-| हुर्नेतु ॥ ४ ॥ पृथ्वीविकारात् सालिलप्रदेशादमेश्र दाहात् पवनप्रकोपात् । चोरप्रयोगाद्पि कीटप्रवेशाद्मि वास्त्देवाक्षेत्याळयं ॥ १॥ इष्ट्यार्थनाय पुष्पांजिलः ॥ संस्थाप्य मध्येऽष्टाद्-॥ जेनेंद्रचंद्रस्य महामहेऽस्मिन् संपूजिताः कल्पनिकायवासाः । सौधर्ममुख्यास्त्रिद्शाधिनाथाः| याग् वाह्ये जलप्रमृणीन् सहिरण्यमभीन् । सद्रस्नमात्यांबुजद्पेणाळ्यान् कुंभान् यजे वास्तुसमृष्टि-सिङ्गे ॥ ॐ न्हीं समस्तनदीतीर्थजलं भवत् । कुंभेषु हिरण्यं निक्षिपामि स्वाहा । नेत्राय संवी-ारा पट कल्यार्ने ॥ अथ पुष्याह्याचनसंकल्पः ॥ इति बार्त्वविधानं ॥

ग्रीमित्रिकोकजनशांतिकरप्रशांति । संसारसंत्तितपरिध्रमणोपशांति ॥ श्रीशांतिनाथमभिषंद्य सम-स्तरांति । होमोत्सवाय कुमुमांजिलमुत्सिपामि ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं भूः स्वाहा होमग्रस्तावनाय रवसज्झक्षेरादिप्रघोपैः ॥ रंगङ्गातरंगोत्रवतुमुलरवाश्ंकितैः क्षम्यद्विधध्वानैरेकैः प्रगर्जद्घनरवस-हकीं: श्रीजिनाधि यजाम: ॥ ॐ ्हीं पुष्पाक्षतं विनिक्षिण्य ध्वानकेन वाद्यमुद्धोषणं ॥ ( येथे रुपांजलिः॥ १ ॥ भेरी गंभीरनादा प्रविततकहलाशंखढकामृद्गाः । प्रध्वातध्वानघटा, झणझण सकल वाद्यांवर फुलें व अक्षता टाकून, सकल बादों वाजविणें. ॥ अथ् ग्रहहोमविधान ॥

खादिमागं बेद्या यजामि शिश्मिहिशि वास्तुदेवं॥ ॐ न्हीं हे वास्तुकुमारदेव अन्न आगच्छ र संवौपट् स्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठ र ठठ स्वाहा । ॐ० अत्र मम सिन्निहितो भव र वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापसिन्निधीकरणं ॥ १ ॥ ॐ न्हीं हे वास्तुकुमारदेव इद्मध्ये पाद्यं जलं ांधे अक्षते पुष्पं चर दीपं धूपं फले बालि स्वस्तिक यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृद्यातां २ स्वाहा ॥ ग्रांतियारां ॥ १ ॥ आयात मो वायुकुमारदेवाः । प्रमोतिहारावसरामसेवाः । यज्ञांगमुद्धद्मुगांधि-वास्त्वचैनादिविधिलां धम-उत्वातपूरितसमीकृतसस्कृतायां ्षुण्यात्मनीयभगवन्म्वमंडपोन्यो'ं। ॥ अथ पंचकुमारपूजा ॥

संबोपट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ न्हीं॰ अत सम राशिहितो भंव २ वपट् गण्हीत यज्ञं समुद्रीणैश्पा गंधोदकैः कुमारदेव डवल प्रज्वल अमिततेजसे स्वाहा । पड्दभैपूलानलेन भूमिं ड्वालयेत् ॥ ३% -हीं हे खाहा ॥ आह्वानस्थापनसक्षिधीकरणं ॥ ॐ -हीं हे वायुकुमारदेव इदमध्येसित्यादि ॥ २ ॥ सिनिहितो भव वपट् खाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्धीकरणं ॥ हे वन्हिकुमारदेव इद्मध्येभि-त्यादि ॥ ४ ॥ नागाः समुत्याय महमिपेत्य संचारशीलाः सुखिनः समयाः । जिनाध्वरे पाष्टिसह-नसमिष्यीकरणं ॥ हे मेषकुमारदेव इद्मध्येमित्यादि ॥ ३ ॥ आयात मो वन्हिकुमारदेवा आदानवि-बादिविधीयसेवाः । मजध्वमिज्जां समिधां मखोवीं ज्वालाकलापेन परं पुनीत ॥ ॐ =हीं वन्हि-विहिकुमारदेव अत्र आगच्छ र संबौपट् खाहा। ॐ० अत्र तिष्ठ र ठठ खाहा। ॐ० अत्र मम प्रोक्षत यज्ञभूमि ॥ ॐ -हीं मेघकुमारदेव घरां प्रक्षालय २ अंहंसंबंशंठं क्ष फर् खाहा । पद्दर्भं-ड्रे॰ अत तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ अत मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा॥ आह्वानस्थाप-||है|||शीतमुद्दायुना शोधयताऽध्वरोवी ॥ ॐ हीं है वायुकुमारदेव सर्वविन्नाविनांशन महीं पूतां कुरु र हूं फट् स्वाहा । पट्दमीपूलेन भूमिं सम्माजीयेत ॥ १ ॥ ॐ -हीं हे वायुकुमारदेव अत आगच्छ २ पूलोपात्तज्जलेन भूमि सिचेत् ॥ ॐ -हीं हे मेघकुमारदेव अत्र आगच्छ र संबौपट् खाहा । आयात भी मेवकुमारदेवाः प्रभोविहारावसराप्तसेवाः ।

त्रसंख्याः प्रतृत्यताऽनेन सुधारसेन ॥ ॐ न्हीं भूः षष्टिसहहासंख्येभ्यो नागेभ्योऽमृतांजिं प्रिंसि-

पुआपाठ

॥भि स्वाहा । ईशान्यां दिशि नागसंतर्षणं ॥ ॐं हीं हे नागकुनारा अत्र आगच्छत र संवोषट् स्वाहा ॥ वाहा। ॐ॰ अन तिष्ठत २ ठठ स्वाहा। ॐ॰ अत्र मम सिक्षेहिता भवत २ वष्ट् प्राह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ हे नागकुमारा इंद्मध्येमित्यादि ॥ इति पंचकुमारपूजा

# ा अथ क्षत्रपालपूजा ॥

अत्र मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्निष्करणं ॥ श्रीजैनिषिंबां-बलि दास्यामि दिश्यमेवेंद्यां विद्यविषातिने ॥ ॐ आँ मों नहीं हे क्षेत्रपाल अत्रावतरावतर संवीपट् स्वाहा । ठ०० अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । च्छामलकर्णपूरं। शाल्यक्षतेः शुभ्रतरेरखंडैः श्रीव्र०॥ ॐ न्हीं व्र०॥ अक्षतं॥ ३॥ रत्नो-कारमीचंद्राचितचंदनेन श्रीब्र॰ ॥ ॐ -हीं ब्र॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ जिनेशपादाचितकत्पेबह्यीप्रसूनगु-ज्वलकुडलकांतवणे सद्दलकंठाभरणाभिरामं। मंदारजातिबकुलप्रसूनैः श्रीब॰॥ ॐ =हीं ब्र॰॥ क्षीरात्रशाल्यज्ञ घृतात्र भक्ष्ये: केतरत्नमौिंठ माणिक्यचूडामणिभासिचूडं । श्रीखंडसंमिश्रितवारिणाऽहं श्रीब्रह्मदेवं वरमचेयामि ॥ ॐ व्हीं ब्रह्मदेवाय जलं समपैयामि ॥ १ ॥ सिंदूररत्नोरुषिद्गमागं सपाटिरत्नत्रयभासिबाल पुष्पं ॥ ४ ॥ चतुर्भेजं दक्षिणपाणिषद्मं लीलारविंदं दूरगोरुभुंगं भेत्रपालाय यज्ञेऽस्मिनेतत्सेत्राधिरक्षणे ।

श्रीवरु ॥ ॐ -हीं बरु ॥ चरुं ॥ ५ ॥ अगमोदहरतं धृतबीजपूरं खड़ेकहरतं भयदानहरतं। दीपेरधूमैरभिरत्नदीपैः श्रीवरु ॥ कें -हीं वरु ॥ दीपं ॥ ६ ॥ विशालवक्षारपदगीरहारमलंकृतं श्यामलबाहुपूरं । दशांगकालागुरुधूपधूमैः श्रीवरु ॥ ॐ -हीं वरु ॥ धूपं ॥ ७ ॥ सुदिच्य-वस्तं किट्सूतरम्यं कल्द्रयं नुपुर्चारुपादं । नारंगपूगांध्रफलैः सिताश्रं श्रीवरु ॥ ॐ -हीं वरु ॥ विशासिक्षं ॥ ९ ॥ श्रीखंडैभेषपुष्पैबंहुलपरिमलैस्तंडुलैहारिपुष्पै । नैवेद्येदिव्यसाध्ये रमल-मलशतेः कािष्यांभीरभूपैः ॥ दिव्येदीपैश्र नानामलमणिरचितैः कुंडलैश्राबहारे । रन्येदेवांगवक्षे निधिविशद्विधु बसदेवं यजामि ॥ अध्ये ॥ इत्यचित्वा जिनपादमक्तं । भक्तानुरकं वरदा-हलं ॥ ८ ॥ केयूरहारांगद्वणीपूर्मजीरमुद्रास्यदंगीरुपट्टैः दुक्कलनेतादिविचित्रवाहीः श्रीव्र ॥ ॐ =ही । पवित्तभूमिं परितो दिशासु पूर्वादिकासु प्रथितात् प्रशस्तान् । अशेपविद्योणशमाय दर्भान् संस्था-|| गयामा तिरतान् क्रमेण ॥ १ ॥ ॐ न्हीं दर्णमथनाथ नमः स्वाहा । ब्रह्मादिस्यादिस्यादिस्यादि नदसं ॥ यसेरमेतत्पदविष्यकानां शांतिं प्रकुवें, वरशांतिधारां ॥ शांतिधारां । । अथ दभेस्थापनाः ॥ ।। अथ प्राचाहिनाचन्। शीनि जेरेशाश्विपचकप्रविमित्यादिपठेत् ॥

#### ॥ अथ सम्यचनम् ॥

सुगंधिपुष्पत्रकरां धरित्रों यज्ञोतितां भूभूमिद्वते इदं जलादिकमचेनं गणह र कृतानुलपा तंत्रतमच्यामि ॥ २ ॥ ॐ चीं भूः स्वाहा । पिकटाभिः परित प्रतिकां काश्मिरसारेण

#### ॥ अथ दमसिनं ॥

ार्टेर्गयादिभित्र भूस्यर्चन ॥

अत्रोपवेशनं कुवें वासे पल्यंकयोगतः ॥ र हीं अहे इमें ठठ मम दुर्भासनं करोमि स्वाहा॥ र्म प्रस्तियं वस्त्रं वा वेत्रासनमधोऽपि वा ।

### ॥ अथ पीठस्थापनं ॥

निमोः॥ १॥ ॐ न्हों अहै ६मं ठठ श्रीपीठस्थापने करोमि स्वाहा ॥ ॐ न्हीं सम्यगंद्रही-नमः स्वाहा । होममंडपप्रत्यिग्विहतपीठस्थापनाचैनं ॥ ( येथे होमकुंडाच्या पश्चिमेस पीठ नीयोपीक्षरजन्ममज्जनज्ञेः पूरं महामंद्रं । नत्वा पीठामिदं निवेश्य च यजे संस्थापनार्थे जिनेंद्रभवने राराज्यमानं सद् रीमद्वानिकायिकत्ररमहाविद्याधरैः सेवितं । रत्नरवर्णमयं त्यास अच्ये थी.

## ॥ अथ प्रतिमास्थापनम् ॥

श्रीहोममंडपपुरोदिशि भासमाने सन्मंडपे विहितमंजुलमंद्राप्रे ॥ संस्थापिते जिनपतेः प्रतिधिंबमे-तदानीय होमविषये निद्धामि पीठे॥ ५॥ ॐ -हीं श्रीं क्षीं ऐं अहैं जगतां सर्वशांति कुर्वन्तु शीपोठे प्रतिमास्थापनं करोमि स्वाहा । श्रीपीठे प्रतिमास्थापनं ॥ ( येथे त्या पीठावर श्रीजिन-प्रतिमा ठेवणें व त्या प्रतिमेनर पुष्पाक्षता टाकणें.)

### ॥ अथ श्रीजिनाचेनं ॥

देवो दैत्यः किन्नरः खेचरंद्रो यक्षो रक्षश्रंद्रसूयदियश्च । नामं नामं यं समराघयंति ध्येयं ध्येयं तं जिनं पूजयामि॥ ६॥ ॐ न्हीं अहं नमः परमेष्ठिने जलं निर्वपामि स्वाहा। एवं गंघाद्यट-विषाचेनं कुर्यात ॥

### ॥ अथ चक्तत्रयाचेत्॥

तीर्वेशशीपिहारे समबसृतिपुरोदेशविभाजमाने । श्रीमद्यक्षेंद्रम्सि स्फरव्हिक्रिणै:शोभितंधमीचकं ॥ यज्ञामातिस्म पूर्वे सुरनरखचरस्तोमविस्मापकांतं । नत्वा चक्रत्रयं श्रीजिनपतिविल्सयज्ञभूमौ | यजामि ॥ ७ ॥ ॐ -हीं धर्मचकाय अप्रातिहततेजसे स्वाहा । चक्तत्रयार्यनम् ॥

# ॥ अथ छत्रत्रयाचनम् ॥

यज्ऽसिन्नेत्वासेचनकम् यजास्यात-रिधोमध्यमेदात् त्रिभुवनमहितं लांछनं श्रीजिनेशो । मुक्तालेभूषणैकं मणिकनककनत्ताबि-पत्रत्रयं च ॥ ८ ॥ ॐ -हीं श्वेतछत्रत्रयाश्रिये स्वाहा । छत्रत्र्याचेनम् ॥ ॥भिराम् ॥ शुभद्रेड्यंदंडं चकचाकेतश्स्बद्रिष्वित्रयाभ

### अथ श्रुतपूजा। जाता सर्वज्ञवक्ताद् गण्यरानिकरेविस्तृता व्यिष्वोधे

गोपांगादिमेदैस्तद्तु मुनिजनैश्वापि हम्मा-हिता शारदा पूज्यतेऽय ॥ ९ ॥ ॐं -हीं सरखत्ये नमः जलं ॥ प्रतिमाद्मिणभागे वाग्दे-वेशेपात् ॥ श्रेयोमागैप्रकाशे स्फुट्क्चिविलसद्दीपिका सर्वेलोक—न्यापारस्य प्रमाता तिसुवनम-श्रुतकेवालिनः पादौ पूजयामि महामुनेः ॥ १० ॥ ॥ अथ गणधरपूजा ॐ -हीं गणधरपरमोष्ठेने जलं ॥ प्रतिमांवामभगे गणधराचिनं तिस्तिसंकीणे श्रतस्कंधवन

श्रीमान् यक्षाधिराजः प्रचुरतरमहः अथ यक्षाचनम् रः रिकः ॥ नानापुण्यप्रदेशप्रविहरणपद्वांत्रिक्याशांत्रयुक्तः [घुलोकोपकारी |

पूज्यते पुण्ययज्ञे ॥ ११ ॥ ॐ न्हीं कलियुगप्रबंधदुमांगीविनाशनपर सन्मागिप्रतिपालिन् भगवन् यक्षेश्वर् जलादिकमर्चनं गृष्टाण र इत्यादियक्षार्चनं दक्षिणं ॥

स्याद्वादन्यायसङ्गक्षिपितकालेयुगानेकदुर्मागेकक्षां । यक्षां यक्ष्यामि यज्ञे तिजगद्धिपतेः सर्वविद्यों-लेके सत्वानुकंषां परपरमजिनेंद्रोक्तसद्धमीसेवां। दक्षां न्यक्षां मुमुशुत्रजमिष परमादादरादानमंतीं॥ ॥ अथ शासनदेवताचेनम् ॥

पशांत्यै॥ १२॥ ॐ न्हीं कलियुगप्रबंधदुमांगीविनाशनपरे सन्मागीपालिनि भगवति यक्षिदेवि

जलादिकमचेनं गृहाण २ इत्यादिशासनदेवताचैनं वामे ॥ ॐ न्हीं उपवेशन भूः शुध्यतु स्वाहा ।

उपविशामि स्वाहा । होमकुंडामे होतुरुपवेषानं ॥ ततः । ( येथे होम करणा-याने होमकुंडापुहें

मांडलेल्या पाठावर बसणें व त्यानंतर ) ॐ -हीं स्वस्तये कलशमुद्धारयामि स्वाहा । पुण्याहक-

लशमुर्स्य होमकुंडद्किणभागे स्थापनं ॥ (होमकुंडाच्या उजव्या बाजूस पुण्याह कलश उचलून

टेनणं.) ॐ न्हीं स्वस्तये मंगळकुंभंस्थापयामि स्वाहा । वामे मंगळकुंभस्थापनं ॥ ( डाच्या

नाज्य गंगलक्ष देवणं,)

होमकुंडपूर्वभागे दभेपूलेन उपवेशनभूमिशोधनं ॥ ७०ँ -हीं परमब्रह्मणे नमोनमः । ब्रह्मासनेऽहं

### ॥ अथ होमकुंटाचेनं ॥

त्रिकोणमुज्बलज्बालं रक्तस्वस्तिकलांछनं । ब्रह्मरेफाक्षरोपेतं विद्योणं शिखिमंडलं ॥ १३ ॥ रक्तच्-तियिदेवेंत्रेहेमीवनादिद्वेदिगाभरेः । परिष्कृतमिदं शांत्यै होमकुंडं यजामहे ॥ १४ ॥ ॐ हाँ गैन कुंडेऽस्मिन्नाभिमंडललेखनम् ॥ (येथं अधिकुंडांत त्विच्या रंगाने त्रिकोण अधिमंडल काढणे.) निरंजसे नमः इत्यादिजलैद्भैभैषादिभिश्च कुंडाचैनं॥

# ॥ अथः आग्रस्ध्रेश्रणंता

तंशुरकदर्भाप्रविलमवन्हिज्वालकलापैरिव संघनौषैः । त्रैलोक्यशांतिप्रद्होमकुंडे द्भौभिसंघक्षणमाः तनोमि ॥ १५॥ ॐ ८ रं ८ अधि स्थापयामि स्वाहा । असिमंडले पावित्राधिस्थापने । अभितं-पुसणं करोमि स्वाहा। अग्निसंघुक्षणम् ॥ (या मंत्राने अग्निमंडलांत विस्तु ठेवुन् पेटावेले.)

# ॥ अथ अग्निकुमारपूजा ॥

ह्व समचेषेऽय ॥ ॐ आँ कों चीं रक्तवर्ण सर्वलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनयुबितजनसाहित हे थांमच्छलाकापुरुषप्रतीतगर्भान्वयाचारवपि सात्त्रियास् । संसिख्ये यः पुरुषैः प्रणीतो वर्षिं तमा-अमिक्मारहेर अत्र आगच्छ र संतीपट् स्वाहा। ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ॰ अत्र मम सानिहिनो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आद्वानस्थापनसन्धिधीकरणं ॥ अंबर्सिंघ्समुद्धतनीरैअंद्नचंद्रयुतै रतिंगीतैः । विझसमूहाविनाशनदक्षं वन्हिकुमारमहं परिचाये ॥ ॐ -हीं बन्हिकुमाराय जलं ॥ १ ॥ कुंकुमचंद्रसमन्वितगंधैगंघविलोभमुदन्मदभ्गोः । विझ॰ ॥ ॐ नहीं वं॰ गंधं ॥ रे ॥ शालिमनोहरतंबुलपंजैश्रंष्रकलापकरैरिव गौरै: । विन्न॰ ॥ ॐ नहीं

विस् ॥ ॐ न्हीं व

व॰॥ अक्षतं॥ ३॥ कुंद्रसुकैरवचंपकनीपाशोकसरोजमुखेबरपुष्पैः

चंद्रपटीरसकुंकुमजातैधूषितादिग्विबरैबैरधूपैः। विघ्न०॥ ॐ =हीं व०॥ धूपं॥ । पूगकपित्थ-मनोहरजंबूचारुतरामलकादिफलौबै: । विम्न ॥ ॐ -हीं व॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ जलमलयजहबा-मोद्शाल्यक्षताचैरिंगिचतमह मुच्चैजैनपादानमनया ॥ इह सकल्जनानां पापतापोपशांत्यै व्समन-पुष्पं ॥ ४॥ भक्ष्यविशेषसमंचितहब्यैः सर्वहषीकमुखामृतसाँरैः। विझ॰ ॥ ॐ न्हीं व॰॥ चरं॥ ५॥ दूरितमुरितमोनिकुरंबैभूरित्समन्मणिद्गिषकदंबैः। विझ० ॥ ॐ न्हीं व० ॥ दिषं॥ ६ ॥

पशादिदेवाः प्रथिताः पुरोगारितथिप्रभावस्य विषो धुरीणाः ॥ जिनाधिराजस्य पवित्रयज्ञे सुखप्रदाः ॥ अथ तिथिदेवताचेनस् ॥

ळकुमारस्याऽयतः संद्घेऽध्ये ॥ अध्ये ॥ शांतिघारां ॥

पंचद्यापि गंतु ॥ ॐ -हीं कों प्रशस्तवणे सर्वेलक्षणसंपूर्णस्वायुधवाहनवधूचिन्हसपरिवारा हे पंचद्यातिथिदेयता अत्र आगच्छ २ संयोपट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ अत्र मम साम्निहिता भनत २ वपट् लाहा ॥ आहामर्थापनसिंहधीक्रणं ॥ हे पंचद्या तिथिदेनता द्मध्योमित्यादि ॥ प्रथममेखलायां तिथिदेबताचेनम् ।

### । अथ नव्यक्षाचेन्स् ।

गिदित्यादिमहाग्रहा निजनिजस्मुजहिमानाश्रिताः । सौग्याऽसौभ्यद्शाः शुभाऽशुभऌस्तिष्यिष्रान नक्षमाः ॥ नित्यं मेरूपरीतयः स्थिरतरा ब्रह्मादिभिश्वान्विता । आगच्छत् जिनारमक् विद्धतः ॐ॰ अत्र तिप्तत र ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र सम सान्निहिता भवत वषट् स्वाहा ॥ आज्ञानस्थाः णिंतु ते घामिकान् ॥ ॐ नहीं औं को प्रश्न हे नवग्रहदेवा अत्र आगच्छत २ संबोपट् स्वाहा । पनसन्निधीकरणं ॥ हे नंत्रयदेवा इद्मर्थाभित्यादि ॥ द्वितीयमेखलायां नव्यहार्चनम् ॥

# ॥ अथ चतुर्णिकायामर्ट्राचेन ॥

गरवंतो भवनामरा वनसुरा ड्योतिष्कदेवा स्तथा । कल्पोदाक्षिभवान्विता इति चतुभेदाः सुराधी-श्वराः ॥ नानाशास्तियुताः पुराजितमहापुण्योद्यप्राग्मवाः । पूज्यंते जिनराजयज्ञसमये साकायंत्रं मिद्रये ॥ ॐ वर्श को वर्श प्रशः हे चतुर्णिकायामरदेवा अत्र आगच्छत र संवीपट् खाद्या । ॐ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ अत मम सिन्निहिता भवत २ वषट् स्वाहा । आह्यानस्था-पनसिनिधीकरणं ॥ हे चतुर्णिकायाम्रदेवा इद्मध्यमित्यादि ॥ तृतीयमेखत्यायां चतुर्णिकायामेर

, कत्याणेषु जिनेश्वरस्य निचया भक्तया च शकाज्ञया । स्थित्वा दिसु निजांकवाहनवधूरास्न-॥ अथ दिनपालकपूजा ॥

प्रभावान्विताः ॥ ये निमंति परप्रयुक्तविधिषप्रत्यूहहजालं तथा । तानिद्रादिदिशाधिपान् दश-विधानंचामि होमोत्सवे॥ ॐ औं में -हीं प्ररा॰ हे इंद्रादिद्रालोकपाला अत्र आगच्छत २ संबोपट् स्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ० अत्र मम सिन्निहिता भवत २

वपट् स्वाहा ॥ आह्वास्थापनसान्निधीकरणं ॥ हे इंद्रादिद्यालोकपाला इदमर्घमित्यादि ॥ इंति सुत्रेण बाऽथात्यद्लेन नर्कं गर्कं वृतं मंत्रसमेतमेतत्। आपेच्छलं प्रज्वासिताऽभिकुंडे जुहोमि |वारं शतभष्टयुक्तं॥ १॥ (डावानं किंवा पिष्पळवृक्षाच्या पानाने ताजे तूप बेऊन, पुढील ा अव आद्याह्यतः । मंत्रान होमकुंडांत आहुति देणे, देकपालकाचेन् ॥

र्क नहीं अहीरिसद्रकेवाहिभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं पंचद्यातिथिदेवेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं नव-प्रहेदेने म्यः स्वाहा । ७० -हीं ब्रानिकादिके म्यः स्वाहा । ७० -हीं दशलोकपालके म्यः स्वाहा = आत्याद्यात्रंत्रंत्रः =

1000 ॐ -हीं अमीद्राय स्वाहा॥ षडेतान् मैतान् अष्टाद्शकुत्वः पुनरावतिनीचारयन् प्रतेकमा-नस्तर्पयामि । ॐ है आचार्यपरमेष्ठिनस्तर्पयामि । ॐ हों उपाध्यायपरमेष्ठिनस्तर्पयामि । ॐ हः र प्रत्येक मंताने तुपाची आहुति देणे. ) तर्पणं पीटिकामंत्रैः कुमुमाक्षत्चंदनैः । मित्रांबुपूणी-गाणिभ्यां कुबैतु परमेष्टिनां॥ र ॥ ॐ न्हीं अहत्परमेष्ठिनस्तर्पयामि । ॐ न्हीं सिद्धपरमेष्टि-बर सांगितलेल्या अहंत्परमेण्ठी आदिकरून पंच परमेष्ठीस तर्पण करणे.) ॐ न्हीं आधि परिपेच्यामि । क्षीरेण अग्निपयुक्षणं ॥ (यथं यामंत्राने अग्नीत दुधाचा सिताँडा देणे.) ॐ न्हीं अहीत्मद्भेमबिलनास्तिथिदेवता महाग्रहदेवताः सुरंद्राद्यो दिक्पाला अर्घाभ सर्वेऽप्येते मवोरहोमेराराधिताः प्रसन्नवंतो भवंतु । तत्यसादस्य यजमानस्य शांतिभवतु । संघस्य शांति-न्याहुतिं कुर्यात् ॥ (आज्याहुतीचे मंत्र ६ आहेत. हें मंत्र फिरून फिरून १८ वेळा ह्याणंवे स्तर्पयामि॥ ( येथे गंघ पुष्प अक्षत दर्भखंड व पाणी ही इब्यें दोनी हातांत घेऊन सर्वसाषुपरमेष्ठिनस्तर्थमामि ॥ गंधपुष्पाक्षतद्भेखंडान्वितंजलेन मितपात्रस्थितेन पंचपरमेष्ठिन भैंगतु । राज्ञः शांतिभेंगतु गृहस्य शांतिभेंगतु । लोकस्य शांतिभैंगतु । जलाधारामिपातेन ॥ मंत्राने जलघारापूर्वक प्रार्थना करणे. पार्थना ॥ इति आज्याहितिः ॥ ( येथे या वरील माणे आज्याहाति करणे.)

प्जापाठ

# ॥ अथ सांमेघाहातः॥

पलाज्ञजाता मधुरप्रयुक्ता आहोस्विद्श्वत्यतरुपताः । आद्रोः सुब्ताः क्थितप्रमाणाः करेण सम्यक्

समिघा जुहोमि॥ ( पळस, 'रहं, पिष्पळ, खेरं, य चंदन आदिकरून ह्या झाडांच्या ढाळीचीं ज़कड़े यांस समिघा झणतात, ) ह्या थोड्या ओलसर, गोल व वीतीच्या प्रमाणाच्या आसा-न्यात, अशा ह्या सिमधा अमीस आहुति देणें

ॐ न्हाँ न्हीं न्हें न्हें न्हः असिआउसा सर्वशांति कुरु २ स्वाहा ॥ अनेन मंत्रेण समिन्दिराहुतयः करेण होतञ्जाः ॥ इति समिधा होमः ॥ (या मंत्रानें समिघाहुति हातानें १०८ वार करणें, ॥ सांभेषाहांतेमंत्रः॥

संघस्य शांतिसेवतु । राज्ञः शांतिसेवत् । गृहस्य शांतिसेवतु । लोकस्य शांतिसेवतु । जलधारा-प्राणभूनस्य मूलमंत्राभिषयक्षा अहित्परमेष्टिनः सिद्धाः सुरयः पाठकंदाः सर्वसाधवश्चेते महातु-ततः पूर्ववत् पडज्याहतिः पंचतपेणैकपयुक्षणानि ॥ ( समियाहति केल्यानंतर पूर्वी सांगितत्याप्रमाणे आज्याहाति, पंचतर्षण करून अभीस एक बेळा दुधाचा सिंतोडा देणे. ) विश्वे देवताधिष्ठितमहायंत्र भावाः सामिषो होभैराराधिताः प्रसन्नवंतो भवंतु । तत्प्रसादादस्य यजमानस्य शांतिभेवतु नीपातेन प्रार्थना ॥ इति समिषाह्रतिः ॥

### ा अय अवग्राज्यः ।

अगर् व साखर ह्या सर्व जिनसा कुट्टन आवळ्या एवळ्या गोळ्या १०८ बांधून कपूरलाजामरशक्रे च स्वाक्षमात्र निलेतं जुहोमि ॥ ( लवंग, गंघ, अक्षत, भात, तीळ, तूप, गुगळी, केशर, कापूर, भाताच्या लवंगगंधाक्षत्रालिराजातिलाज्यसङ्गुग्गुलकुकुन च अहिति ६

#### । लवंगाडांतेमंत्रः ॥

केन्यः स्वाहा । ॐ न्हः सर्वसाधुभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं जिनाधमेंभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं जिना-|ॐ हो अहंचाः स्वाहा । ॐ -हीं सिद्धेभ्यः स्वाहा । ॐ -हैं सूरिभ्यः स्वाहा । ॐ -हों पाठ-गमेभ्यः स्वाहा । ॐं न्हीं जिनेचैत्येभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं जिनचैत्यालयेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं ग्म्युग्दर्शनाय स्वाहो । ॐ -हीं सम्यज्ञानाय स्वाहा । ॐ -हीं सम्यक् चारित्राय स्वाहा । ॐ -हीं

जयाब्छदेवताभ्यः स्वाहा । ॐ =हीं गोहेण्यादिषोड्याविबादेवताभ्यः स्वाहा । ॐ =हीं चतुर्विशाति-ुॐं च्हीं अष्टविघठ्यंतरेभ्यः स्वाहा,। ॐ ्हीं पंचविष्ठज्योतिरिक्रेभ्यः स्वाहा । ॐ ्हीं ब्राद्शके-यक्षेभ्यः रवाहा । ॐ '-हीं चतुर्निशातियक्षाभ्यः स्वाहा । ॐ -हों दर्शाविधभवनवासिभ्यः स्वाहा | स्पनासिग्यः स्वाहा । ॐ -हीं अष्टादेक्षन्यकाग्यः स्वाहा । ॐ -हीं दशलोकपालकेग्यः स्वाहा ॐ न्हीं अमींदाय स्वाहा। ॐ स्वाहा। भूः स्वाहा। भुवः स्वाहा। खः स्वाहा ॥ एतान् सप्तार्थका-तिमंत्रास् चतुवारास्चायं प्रत्येकलवंगादिद्रव्येराह्यतिकुर्यात् ॥ इति लवंगादिद्रव्याहुतिः ॥ ( हे २७ पृतीं सांगिनत्याप्रमाणें आज्याह्रति आदि सर्वविधि करणें. ) अहेदादयो नवदेवताः सम्यग्दर्शनज्ञा-ननारित्राणि जयाद्यप्टेहेवता गोहिण्याद्यो विद्यादेञ्यश्च । गोमुखाद्यो यक्षेंद्राश्रक्रेश्यांद्यः शास-ठवंगाहिति करणें.) नतः पूर्ववत् पडाज्याहुतिपंचतपैणैकपधुक्षणानि ॥ (कवंगाहुति केत्यानंतर एंते ग्वेंऽपि देवता छवंगादिहोमै राराधिताः सुत्रसन्ना भवंतु । तत्मसादाद्स्य यजमानस्य शांति-नदेवताश्र । अस्रेत्राद्यः सर्वे सुरंद्राः शीप्रभृतयो दिक्कन्यका इंद्रपौरस्त्यदिक्पाला अझींद्रश्र । भित्त । गंबस्य शांतिभेवत् । राज्ञः शांतिभेवत् । यहस्य शांतिभेवत् । लोकस्य शांतिभेवत् मंत्र १ वेत्रा डचारून छवंगादिव्वयाच्या गोळ्या १०८ प्रत्येक मंत्राने आहुति देणे. । अथ अत्राहतमः । जरुभागिनिपानेन प्रार्थना ॥

#### । अत्राह्मतिमंत्रः ।

है। भाष्तिक्याय अत्याद्वात ।वद्वात् ॥ इत्यन्नाहुतयः ॥ (या अन्नाहुताच मत्र दे६ आहेत. हे । मन रे नेळा डचारून प्रत्येक मंत्राने अन्नाहुतीच्या गोळ्या १०८ आहुति देणे. त्यानंतर पूर्वी ॐ अविलीनाय नमः। ॐ परमपुष्ठषाय नमः। ॐ परमकाष्ठायोगरूपाय नमः॥ ॐ लोकामनि-वासिने नमः । ॐ परमसिद्धेभ्यो नमः । अहीतिस्हेभ्यो नमः । ॐ केवलिसिन्हेभ्यो नमः । ॐ अंत-क्रिसिंदेभ्यो नमः। ॐ परंपरिसंभ्यो नमः । ॐ अनादिपरंपरिसंभ्यो नमः । ॐ अनाद्यनु-पमसिद्धेभ्यो नमः। ॐ सम्यग्द्रि २ आसन्नभंग्य २ निर्वाणपूजाहे २ अप्रींद्राय रवाहा। सेवा-ॐ स्वप्रदाय नमः । ॐ अचलाय नमः । ॐ अक्षताय नमः । ॐ अञ्चाबाघाय नमः । ॐ अनं-ॐ निरजसे नमः। ॐ निमेलाय नमः। ॐ अच्छेद्याय नमः। अमेद्याय नमः। ॐ अज-पडःयाहतिपंचतपेणैकप्येक्षणानि ॥ पीटिकामंत्रे:षट्तिशक्रद्भिन्नेः पतिमंत्रेक्षिवारानुचारितैः फलं पर्परमस्थानं भवत् । अपमृत्युविनाशनं भवत् । समाधिमरणं भवतु ।। ततः पूर्वोक्तमंत्रण राय नमः। अमराय नमः। ॐ अप्रमेयाय नमः। ॐ अगभेवासाय नमः। ॐ अक्षोभ्याय नमः। तज्ञानाय नमः। ॐ अनंतद्रशैनाय नमः। ॐ अनंत्रयीयिय नमः। ॐ अनंतसुखाय नमः डै सस्यजाताय नमः । डै अहेजाताय नमः । डै परमजाताय नमः । डै अनुपमजाताय नमः ||प्राक्तंस्याय अत्राहुति विद्यात्॥ इत्यत्राहुतयः॥ (या अन्नाहुतिचे मंत्र १६ आहेत.

तांगितल्याप्रमाणें आज्याहुति आदि सर्वविधि करणें. याप्रमाणें अचाहुति करणें.) परमपीठिका-रूपिदेग्यमंत्राभिषेयारतेऽनादिमिद्या जातिमंत्ररूपाहेन्मंत्राद्योऽन्नाहुतयः समागिधताः प्रसन्नवंतो भगंतु । तार्जितादादस्य यजमानस्य शांतिभेवतु । संघस्य शांतिभेवतु । राज्ञः शांतिभेवतु । गृहस्य ग्रहामराणां च दिशाधिपानां । आभिप्रसादाहातिदिन्यमंत्रेराज्येन ॐ न्हीं तिथिदेवाः पंचद्य प्रसीदंतु । यहदेवाः प्रत्यवायं पराभवंतु । भावनाद्यो ह्राप्तिशादिद्याः भवतु सोपाः समेंऽपि देनता एते राजान निराजयंतु । दातारं तर्पमन्तु । संघं च स्थावयंतु । वृष्टि वर्षयंतु ईसि मिघातयंतु । मारि मिवारयंतु ॥ ॐ नमोऽहीते । भगवते । श्रीशांतिनाथाय । शांतिकगय केवलदर्शनप्रज्वलनाय । पूर्णाहुतिज्वलितज्ञानाय । संपूर्णफलार्थ पूर्णाहुति विदझहे ॥ पूर्णांध्यं गमोदयंतु । इंशादयो विथादिक्पालाः पालयंतु । अभीष्रमौल्यु-ह्रवाऽप्यिदेवः प्रसन्नो शांतिभेवतु । लोकस्य शांतिभैवतु । जलधारानिपातेन् प्रार्थना ॥ इत्यसाहुतयः ॥ । अथ पूर्वास्त्रांतः । । प्रणोहितिमंत्र । जिनेश्वराणां च तिथीश्वराणां पूर्णोह्मितमातनोसि ॥

मिशिहति पूर्णाहुतिः॥ (या मंत्रांनी तुपाची घार एकसारखी अझीयर घरणे य मंत्र संपष्यानेतर अमीस पूर्णांध्ये देणें याप्रमाणें पूर्णाहुति करणें.

प्आपाठ

# गांतिजिनं शशिनिमेळवक्त्रं इत्यादि पठेत् ॥ इति प्रहहोमविधानं समामम्

॥ अथ जलहोमबिधान्॥

प्रीमत्मुरेद्रभवनेद्रनरेद्रवंदा पूज्यं जिनेद्रमभिवंद्य मुनींद्रवंदां। वैलोक्यनाथसवनाभ्युद्यं विनेयशांत्ये

ल्रोमि कुमुमांजलिमंजसैव ॥ १ ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं भूः स्वाहा प्रस्तावनाय पुष्पांजलिः ॥ श्रीम-त्त्रलोकजनशांतिकरप्रशांति संसारसंतातिपरिभ्रमणोपशांति । श्रीशांतिनाथमभिवंद्य समन्यै शांति-

रोलाबालुकापयैतभूमियोधनपूर्वकं भूमिशोधनं करोमि स्वाहा । भूमिशोधनं ॥ शांतिनाथं नम्-(मिरिसवाय कुसुमांजिंकेमुत्सिपामि ॥ २ ॥ जलहोमप्रारंभे प्रसावनाय पुरप्जितिः ॥ जलस्थुल-क्तिय सर्विविद्योपशांतये । सर्वभन्यालिशांत्यर्थं शांतिहोमोऽयमुच्यते ॥ ३ ॥ ॐ परब्रह्मणे नमो

शांगां। लंतरथं क्षेत्रपालं विधिनदाखिळदुविम्निविम्नने १११॥ भेरी गंभीरनादा प्राविततकह-भिभःशोभाभिरास्त्रिगितपदम्हसामहैतां सर्वेदोवीं ॥ रक्षत्यक्षादिरात्मा समवसरणगां योजनह्यादे-नमः। स्वति २। जीव २ | नंद २ | वर्षस्व २ | विजयस्व २ । अनुषाधि २ । धुनीहि २ | उप्याहे र िमांगह्यं २ । पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ श्रीमङ्गियांणलोकेश्वणमणिगणांश्विष्टमाांलप्रकृष्ट—

शंकितै: क्षम्यद्धिध्वानैरेकै: प्रगजेद्धनरवसह्योः श्रीजिनांधि यजामः ॥ ५ ॥ ॐ हीं पुष्पाक्षतं विक्षित्य ध्वानकेन वाद्यमुद्घोषणं ॥ केतं सर्व पवित्रं गृहनगरवनोद्यानंघन्वादिभेदं। यो रक्षत्यक्ष-साक्षादिषि समवक्षतेः क्षेत्र मेतिद्वशेषात् ॥ तैलैः सिंदूरधूलीगुङकुसुमलसद्गंधकौसुभवक्षे । स्ताद्ये-लाशेखढकामुद्गाः । प्रध्यातध्यानध्या झनझनरवसांज्झक्षेरादिप्रघोषेः॥ रंगक्रगातरंगोन्दवतुमुलतरवा-तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ अन मम सन्निहितो मन् २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्नि-धीकरणं ॥ ॐ -हीं क्षेत्रपालाय तेलाभिषेचनं करोमि स्वाहा । ॐ -हीं क्षेत्रपालाय सिंदूरधुलीसे-आपि यसे मसिदेतहद्यं तं यजे क्षेत्रपालं ॥ ६॥ ॐ आँ मों हीं प्रशस्तवणे सबेलक्षणसं-स्वायुषवाहनाचिन्हसपारीवार हे भेलपाल अत्र आगच्छ २ संबौषट् । स्वाहा । ॐ अत्र -हीं क्षेत्रपालाय जले गंधं अक्षतं पुष्पं चकं दीपं ध्यं फलं अध्यं शांतिधारां समपंयामि ॥ चनं करोमि स्वाहा । ॐ -हीं क्षेत्रपालाय सुगंधगंघातुलेपनं करोमि स्वाहा । ॐ -हीं क्षेत्रपालाय ज्ञाताणुरिन्यमीकृतसंस्कृतायो । पुण्यात्मनीयभगयन्मलमंडपोव्यी ॥ वास्त्यर्चनादिविधिलिध्य-कीसुंभवस्तवेष्टनं करोमि स्वाहा। ॐ -हीं क्षेत्रपालाय पुष्पमालावेष्टनं करोमि स्वाहा। ॐ -हीं [ि] मार्माक्यामं । बेपां यजामि राशिम्बिशि बारतुदेवं ॥ ॐ चीं हे बारतुकुमारदेव अत्र क्षेत्रपालाय गुडमोदकार्पणं करोमि स्वाहा। ॐ हीं क्षेत्रपालाय सुगंधक्र्याचेनं करोमि स्वाहा। ॥ अथ पंचकुमारपूजा ॥

। यज्ञांगमुन्देदमुगंधिशीतमुद्रायुना. शोधयताध्वरोवी ॥ ॐ -हीं वायुकुमारदेव सर्वविझिष उ०० अत संसाजियत् ॥ ॐ न्हीं वायु-भेव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापंनसिंघोकरणं ॥ उँ इ। बायुकुमार-मूर्मि सिचेत् ॥ ॐ -हों मेघकुमारदेव अत्र तत स्वाहा । ॐ अत्र मम् साक्षे ड्रें हीं मेधकुमारदेव धरां प्रक्षालय र 五十 यज्ञभाग आयात मो मेषकुमारदेवाः प्रमोविहारावसराप्तसेवाः नारा महीं पूर्तां कुरु २ है फट् स्वाहा । षड्दभंपूलेन भाम समाजयत् ॥ डेज कुमारदेव अत्र आगच्छ २ संबौषट् स्वाहा । डेजेंं अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा じら वायुकुमारदेवाः आह्वानस्थापनसाक्त्रधीकरणं ॥ ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अस तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ज़ले गंधं अक्षतं पुष्पं चर्रं दीपं धूपं फलं बाले यज्ञभूमिं ॥ ससुद्गिणंश्वा गंधोद्कैः प्रोक्षत आगच्छ २ संवीपट् स्वाहा । र्ह्यमित्यादि ॥ ३ ॥ आयात अंहेसंबंझेटक्षः फट् स्वाहा । आग्रच्छ २ संबोषट् स्वाहा इदमध्यमित्यादि ॥ २ ॥ सन्निहितो भ

प्रथितान् प्रशस्तान् अशेषविद्योपश्माय द्वभीन् संस्थापयामो हरितान् क्रमेण ॥ ॐ =हाँ दर्पमथ-हें व॰ अन तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । हे व॰ अन मम सिन्निहितों भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वान-हे नागकुमारदेव अत्र आगच्छ २ संवौषट् स्वाहा । हे ना॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । हे ना॰ अत्र मस सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधिकरणं ॥ ॐ =हीं नागकुमार-थीनिजिरेशाधिपचकपूर्व इत्यादि पुण्याहवाचनं पठेत्॥ पवित्रभूमि परितो दिशासु पूर्वादिकासु समिमां मखोबीँ ज्वालाकलापेन परं पुनीत ॥ ॐ -हीं विल्हिक्सारदेव उवल प्रज्वल आभिततेजसे स्थापनसन्निर्घाकरणं ॥ ॐ न्हीं बन्हिकुमारदेव इदमर्चामित्यादि ॥ ४ ॥ नामाः समुत्याय मही-मुपेत्य रांचारशीलाः मुखिनः समर्थाः । जिनाध्वरे पष्टिसहस्तसंख्याः प्रतृप्यताऽनेन सुधारसेन ॥ स्वाहा । पढ्दभेपूलानलेन भूभि ज्वालयेत् ॥ हे विन्हिकुमार अत्र आगच्छ २ संबौषट् स्वाहा । ॐ -हीं भूपिटसहस्रसंख्येभ्यो नागेभ्योऽसृतांजिलिं प्रसिचासि स्वाहा । ईशान्यां दिशि नागसंतर्पणं ॥ नाय नमः स्वाहा । ब्रह्मादिद्यादिख्य दर्भाः ॥ १ ॥ गंघच्छटाभिः परितः प्रसिक्तां काश्मीरसारेण । अथ प्रायाहबाचनपारिधानव्यस्ति ।। देव इद्मध्यमित्यादि ॥ ५ ॥

भूभूमिदेवते इदं जलादिकमर्चनं गृहाणं र जलैभैधादिभिधा अस्यर्चनं ॥ र ॥ दभै प्रस्तियं बस्ने 🖑 हतामुलेगं। सुगंभिपुरपप्रकरां धरित्रीं यज्ञोचितां संप्रति चर्चयासि ॥ ॐ -हीं भूः स्वाहा

विशासनमधोऽपि वा । अत्रोपवेशनं कुवें वामें पत्वंकयोगतः ॥ ॐ -हीं अहं ६मं ठठ मम जिनी परिधानोत्तरीयं घारिणी हं र झं र वं र सं र तं र पं र परिधानोत्तरीयं घारयामि सर्वाणिनाब्हरिचंद्नसोंगंध्यदि-ियदिगिववरो हंसांशुषवल्डकूलांतरीयोत्तरीय: ॥ ॐ श्वेतवणे सवोंपड्बहारिणी सबैजनमनोर-रवाहा ॥ बह्याप्यरणं ॥ ४ ॥ अतिनिमेलमुक्ताफलललितं यज्ञोपवीतमतिपूतं । रत्निश्रयमिति मत्वा उरोपि फलुपापहरणमाभरणं ॥ ॐ -हीं सम्यग्द्रशनज्ञानेचारित्राय नमः स्वाहा । यज्ञोपवीतसं-पारणे ॥ ५ ॥ धृत्वा शेखरपट्हारपद्कप्रेवेयकालंबकं । केयूरांगद्मध्यबंधुरकटीसूत्रं च मुद्यान्वितं ॥ वंनत्कुंडळकणंपूरममलं पाणिद्ययं कंकणं । मंजीरं कटकं पदे जिनपतेः श्रांगंघसुश्रांकितं ॥ षोड-शाभरणं ॥ अय शुळ्यंत्रमंत्रगवित्रजलं परिषिंच्य दभेषूलेन भूमि संमाजीयेत् ॥ (येथं शुळ गंतमंत्रांनीं पित्र झालेलें पुण्याहकलशाचें पाणी सिंपून दमांने यक्तभूमि झाडावी. ) ॐ चीं िव्यविष्णामसमान्यिमळतमसाळेळस्नान्पवित्रीभूतसबोगयष्टिः । । अय इंद्रालकारः । दम्सितनं करोसि स्वाहा ॥ ३ ॥

भी गाँग करियमानंगद्गांगतिनायानारे सस्मारोप्रतिपाठिति भगनिति यशिक्षि जाळादिक्य है। भी ागा, गोलाकाम्ब्यमानेकद्मार्गकष्या । यथाँ यथामि यसे निजगदाणवेः मर्वादक्षान्ते ॥ 🖷 । गिपालिन् भगयन् यक्षेश्वर जेलादिकमचेनं गृहाण २ स्वाहा ॥ यक्षार्जनं दक्षिणे ॥ ळोके रात्वातु-ग्रे र्स्स्यदियश्च । नामं नामं यं समाराघयंति घ्यायं हां जिनं पूजयामः ॥ ॐ न्हीं अहे नमः धवने घने । श्रुतकेवालिनः पादौ प्जयामि महामुनेः ॥ ॐ व्हाँ गणधरपरमेष्ठिने जलं ॥ ग्राति-मावामभागे गणधराचेनं ॥ श्रीमज्जैनंद्रमागे प्रमुदितहद्यः साधुलोकोप्कारी । मिथ्यादेधिप्रयोग-भ्वंह्पःहः अहं सवंशांति कुरु र स्वाहा ॥ पुष्पांजालिः ॥ देवो दैत्यः किन्नरः खेचरेष्रो यक्षो रक्षअं-गरमिष्टिने जलं निवैपामि स्वाहा । एवं गंघाच्यविधाचेनं कुयति ॥ जाताः सर्वज्ञवकत्राद् गणधर-स्हिटकचिविलसधीपिका सर्वलोक—-व्यापारस्य प्रमाजी त्रिभुवनमाहिता शारदा पूज्यतेऽच ॥ ॐ न्हीं सरस्वत्ये नमः जलं ॥ प्रतिमाद्क्षिणभागे वाग्देवतार्चनं ॥ सिद्धांतसौक्तिंसीकीर्ण्युतस्कं-प्रकटितामिखिळोन्मार्गिवेध्वंसनोत्कः ॥ नानापुण्यप्रदेशात्रविहरणगद्धिविक्याशक्तिञ्चक्तः । श्रीगान्, यथापिराजः प्रचरतम्महा प्रत्यते पुण्ययजे ॥ ॐ न्हीं कल्यिग्यज्बंघद्मिगिविनाश्निपर सन्मार्गय-निकरेविस्तृता बीयवाधे । रंगोपांगाविभेदै स्तव्तुमुनिजनै आपि हम्भाविशेषात् ॥ श्रेयोमार्गप्रकाशे ंसंगं पगममिनिन्नानहस्त मेमेनो । द्यां न्यकां मुम्होनज्यापि परमादाद्यादानमंती ॥ स्याना हन्या-ें सम्पत्र २ र मास् ॥ जासनदेनताचेनं वाचे ॥ एकतं संगठ्डपटात्र तात्रत्यात्रतात्रात्तात्तात्तात्तात्तात्तात्ता

परिवर्णमधुरजलबिक्षरसम्भर्षृतार्णबक्षोरसागर्प्रभरत्यितिलंतीर्थदेवतामणिमयमंगलकलशसभतं नव-। मुत्रीतशोभिते बोहपुंजे जिनवहामहे । संस्थाप्य पूजकाचार्यो जल्होमं समाचरेत् ॥ ६ ॥ ॐ नमोऽहते भगवते श्रामते पद्ममहापद्मतिगिंच्छकेसगीमहापुंडरीकपुंडरीकगंगासिधुरोहिद्रोहिता-र्चनाक्रमान अर्चना करून, पुण्याहकलश स्थापून, त्या पुण्याहकलशांत सर्वोपद्य नाशकर गाढतः । चतुरंगुळिषिस्तारमेखळाबितयान्वितं ॥ १ ॥ श्रीप्रातिहायष्टिकनैभवेऽस्मिन् श्रीकिष्णुन्। जिश्रफणीं क्वंघं । नत्वा जिनें के जलहोममेवं वस्ये प्रशांत्ये विषमग्रहाणां ॥ र ॥ यस्ताष्ट्रिल-। भ्रम्यचनाक्रमणाभ्यच्यं । पुष्पाइकल्कां संस्थाट्य । सत्रीपद्रत्र-नाश्चनकृष्णलयंत्रं तन्मचो निक्षिप्य कमादाराधिष्यामः ॥ ( यात्रमाणे जळहोक्कुडाच्या पश्चि-ममागीं असलेखा श्रीजिनश्रतिमेची पूजा सांगून, त्या जलहोमकुंडास अलंकार करून, सृत्य णारं जलयंत्र ठेतून, युढे सांगितत्याप्रमाणें पूजा चालविणें.) हस्तप्रमाणविस्तारमायागेनाव-कुंडलक्षणमिदं श्रीवारिहोमो जिनै: । प्रोक्त ताम्रस्वादिवस्तुराचितं कुंडं समारेग्यते ॥ कुर्याः वुषः॥ १॥ मत्कुर्यादिमिहोमं च जलहोमं च साक्ष्यः । प्रत्यग्न्यच्य यो जेनो " नारिशासनासन रयाहारिदारिक नित्तासीतासीतानारीनरकातासुवर्णकुलारूटकूलारकारकायावनकनदानद्वालप्रबाह-युत: ॥ ४ ॥ श्रांखंडतंडुळवाभिः संभूषितगळं वरं । शुज्रतीयोंदकैः पूर्णं जलकुंडं महास्यहं ॥ ५ ॥ च्यातिथियेवता प्रहसुरान् शेषांश्य संतर्पणं । शांत्यर्थे जल्होनं मिष्टमम्ह मिषाय । तत्कंडमळंकृत्य ।

' वेथें हा मंत्र हाणत जरहा-स्राण्ये त्या भमां-मंत्रतले विलिष्य क्राले पूजा चाल-अतपंचसमदलभूत् पश्च-स्तवंत्रगंघाचितं। शुस्त्वधं निजमूष्टि मंत्रितपयः आहे तो कुंभ विध्वतं पं स्रोरेः पद्मासनसमन्वितः त्यानी मिल पुर्वास कुंभावर हाताने पाणी घरणे. मंतर 1 पाणी पवित्र होते. कुडाय がなり पाणी पत्रित्र किर, र भी समाचरंत् ॥ जलकुडात ओतणे. अंद जलपवित्रकरणसनः। तंचाम्यहं पावनं ॥ यंत्रमत्र लिख्यते ॥ ८ ॥ पश्चिमाभिमुखः बयाभःपुरः ॥ मिष्मिय्य स्यापमेत् कुंडगेष्मतः॥ ९॥ पद्मारानं कुर्यात् । नंदनचािनं मक्डाच्या दक्षाणय पवित्रं रत्नसुगंधचूर्णपुष्पम्लक्शाद्येश्व रचितं त्रीयोदकं तशा ताटांन लिहून तपार करणें. नमः स्वाहा ॥ आउसा

द्भांसनावर अलकट पालकट घालून बसपे आणि

कमल घेजन जलहोमकुडाच्या मध्यभागी ठेवणे.) ततः परं शंबरनामधेयं क्षिप्ता च शीतज्बर व उष्णज्बर ज्यांच्या शरीरास पुढे सांगितत्याप्रमाणे त्या यंत्राची पूजा शीतोष्णजातज्वरविष्रद्याणां चृणां प्रशांत्यै प्रयजेयभित्यं ॥ (त्यानंतर लिह्न प्राप्त माले आहेत अशा मनुष्यांच्या शांतीकरितां केलेंलें ते श्रेष्ठ जलयंत्र जलकुंडांत ठेबून, करून होमकुंडाच्या पूर्वेत मांडलेख्या

बालिविणें.

शीतोष्णतम्जनशांतिकश हिमांशुः ोवारियंत्रमनमं महयामि भक्या ॥ १ ॥ आगन्छ तिष्ठ तिष्ठेति सन्निधि मे भज शंबराष्य्यंत्र त्वं । ॐ॰ अत्र मम सिनिहितं भव र गिज्ञानिकियादिकयाऽऽनंदानौभि शांतिकृते ॥ ॐ ंहीं शंबरनामधेययंत्र अत् अवतर २ - अथ जलवाज्य ्यच्छांबुगंघविमलाक्षतपुष्पजातैनेवेबद्भिपवरधुपफलोत्कराह्यै:। र सिहा। ॐ अन तिष्ठ र ठठ स्वाहा नाहा ॥ आद्वानस्थापनसान्निधीकरणं

#### = अधिकाम् ।

राबरराज्ञावेडबसमक्षं राबरचक्रमहं परिचाये शंबरनामध्याय ॥ जलं ॥ १ ॥ गंबगजंदकपोलामिलिपाऽनंतकरींद्रकरंबपटीरै: लुद्मागैतिटिन्यु च्चे बित्युं भद्नु स्युगंधः

शं ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ इसुगुडाज्यपयःपरिपाकैरक्षहरैक्रिक्षमसूहैः । शं ॥ ॐ =हीं शं ॥ ॐ -हीं शं॰॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ जातिजपांबुजमधिसमछीकेताक्षकेरवजातळतांतैः। शंबर॰ ॥ ॐ -हीं रांबर॰ ॥ ॐ न्हीं रां॰ ॥ मंभं ॥ २ ॥ अक्षयमोक्षबंलाक्षसमंक्षेरक्षतम्तिभिरक्षतपुंजैः। रांबर॰ ॥ मुहारवामो जिनवरपदमूले शंबरस्योद्धरामि॥ अध्यै॥ शांतिघारां॥ तिथियहधुरैलेकिपाहीरप्य-अनिक्शारानरतारितिषिदेवतास्ता यक्षादयो जिनमुखाशितयज्ञभागाः । वस्त्रायुधाभरणत्रक्षणवा-<u>श्</u>रु. नलं ॥ रालिकसदकगंघोर्फ्जिदीपप्रभूपैः प्रवरचक्फलादिद्रव्यसंद्भगभैः । कनकमयसुपाचेष्नदर्थ-ीनिया र बगट् रवाहा ॥ आह्वानस्थापनसिधीकरणं ॥ यथादिकान् जैनमहामहेऽस्मिन् पंचा-,रंसाऽहं तिभिनिजेरांरतान् । हुला च संस्थाप्य विधिक्रमेण प्रीत्या सुखांरतैः? परितर्पयामि ॥ २ ॥ हमांका मिन्नंतु विप्नमिच्यं हवनोत्सवेऽसिन् ॥ १॥ ॐ -हीं को पंचद्भातिधिदेवता अत्र आगार छत र संबोपट् स्वाहा। ॐ अब तिष्ठत र ठठ स्वाहा। ॐ अब मम सिन्नाहिता शं बुएं ॥ ७ ॥ भन्यभवज्वरनाज्ञानहेतुदिन्यफलैः सकलासयभेदैः । संबर्ग ॥ ॐ =हीं झं मं मं । अ कुंकुमकुष्णागकभरजातैः प्रेत्वाबदिरत्वधूपसमूहैः । शंबर॰ ॥ ड०ँ । जय प्रयममेललाभ्यंतरे तिथिदेवताचेने।। चहं ॥ ५ ॥ शोणमहायाणिनिर्मितदीपैः प्राणिमनास्तामिराहतद्भैः । दीपं ॥ ६ ॥ कुंकुमकुष्णागकभरजातैः प्रेल्वखदिरतष्णुपसमूहैः । इ मेनीऐतं । होमकुंडं शुभं प्राहुः सर्वेशांतिकियार्यापे ॥ १ ॥

विक्षो वैधानराक्षिः प्रमळ्,तरमहा,मोहरक्षः सहेनौ । नैऋत्याक्षिः समन्तादसुरग्रहांश्युः पन्नगा श्रीनियमाळी ॥ आगत्य रवायुवाचीरह तु चमरवैरोचनौ विद्यमारौ । विश्वतिदाद्यानौ ये जिनमहसमये तान्यों साथिये ते ॥ ॐ न्हीं मों प्यादिपंचद्यातिथिदेवा इदमध्यें पाद्यं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं दीपे धूपे फले बिंट स्विस्तिक यज्ञमामं यज्ञामहे प्रतिमृध्यता २ स्वाहा ॥ शांतिधासं।

र्जापांठ ।

ग्रहा होममहेँ भवंतु ॥ ॐ आँ कों न्हीं प्रशस्तवर्णाः सबैत्रक्षणसंपूर्णाः स्वायुधवाहनवधान-ज्ञिमपिवारा हे नवग्रहदेवा अत्र आगच्छत र संबौषट स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठत र ठठ स्ताहा । ॐ० अत्र मम सन्निहिता भवत र वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ आदित्यादिमहाग्रहा नवविधाः सर्वे जिनेंब्रोत्स्वे । कत्याणाभिरताः प्रसन्नवद्ना विद्योषविध्वं-सन्हाः ॥ नानावणेतसुप्रितप्रहा उयोतिःप्रभावात्मकाः । शुष्टां यज्ञमहा भवतु साहिता वध्वा-निर्माय निरंघे शणिकादिकानां प्रवृक्षिणीकृत्य च मंद्रसाष्ट्रं। स्फुर्सतें कांत्यां गगनांगणे ते साव युवांकाविषेः ॥ २ ॥ आदित्यसोमघरणीसुतमामसूनुजीवाऽसुराचितशनेश्वरराहुकंतून् । अय हितीयमेलल्यां नयश्वायम

यहात् सपरिवार्यधूसमेतात् भतुमेहोत्स्वविधावहमाह्यामि ॥, ॐ ऑ मो ही आदित्याहि-

नगमहदेवा इद्मर्थिमित्यादि ॥ इति नवमहाचेनं ॥

भवनन्यंतरज्योतिष्कद्वाद्याचानिवासिनः । द्वानिशतःसुरानध्येरंचऽहं हवनोत्तवे ॥ ॐ औ क्रों ॥ अथ त्लीयमेसलायां हात्रिंगांदेदाचेनं ॥

न्हीं, मशस्त • हे झानिशाईं इ। अत्र आगाच्छत २ संगीपट् स्वाहा । ॐ ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा।

ॐ॰ अत्र मम सन्निहिता भवत २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्धिधीकरणं ॥ उयोतिष्का

ग्वनामरास्तद्तु वा सुञ्यंतराः स्वर्गिणो। ये ये स्वायुधवाहनादिभवा हार्भिकार्वेद्राद्यः ॥ तांस्ताः |

श्रारचतुर्विधान् प्रियतयाऽत्राऽऽह्य भक्त्या पुनः। कुर्नेऽहं विधिवत् सुवस्तुभिः सुसिद्धाष्टाभिरिटि

मुवि ॥ २ ॥ असुरभुजगविष्टुत्सत्सुपणांप्रियातस्तिनितजलिषनाथद्वीपकाष्टाङुमारान् । दशभवन-

निवासान् स्वायुघस्त्रीसमेतान् जिनपतिसवनार्थं प्रार्थयारयागमार्थ ॥ ॐ आँ को न्हीं असुरकुपारा-

क्मिनेज्रा इदमर्थामित्यादि ॥ ३ ॥ किन्नरिकपुरुषगरुङगंधत्रीधीशयक्षराजेङान् । राक्षसभूतिप-

शाचीन् जिनशासनव्यंतरान्धौ ॥ ॐ औं कों न्हों किन्नराच्यविघव्यंतरेंद्रा इद्मध्येमित्यादि ॥

सन्संगिवतेनप्रकाशकलौ सुब्तलोकोपकारिकिरणेष्टवनौ हिभिष्रौ । ध्वस्ताऽखिलांघतमसौ सवने

जिनंस्य तीब्रांशुशीतिकरणावहमाह्वयामि ॥ ॐ आँ को चीं सीमेंद्रादिपंचिधक्योतिरिंद्रा इदमध्ये-

ो। तानत माह्यामि सप्राणतारणसेंरद्रमद्च्युतेंद्र ॥ ॐ आँ को च्हाँ द्वार्त्रिद्या इद्मध्येभित्यादि ॥ ॥॥

गित्यादि ॥ ४ ॥ सीघमेकत्पपतिमीशसनत्कुमारमाहँ ष्रपद्म मनलात्वशुक्रकत्पान् । देवं सतारसाह-

### ॥ अथ दिनपालकपूजा ॥

पूत्रादिकाष्टः शुचिलोकपाला होमोत्सवं वा परिपालयध्वं। गणहंतु पूर्णोह्रतिमादरेण त्वदीयना-गताल्या माह्ये भक्या ॥ २ ॥ पूर्वाशाधीशहब्याशनमहिषगता नैऋते पाशपाणे । वायोय-॥जितहोमशांत्यै ॥ १ ॥ सुरयमवरुणनिषीशान् हुतवहराक्षसममिरगौरीशान् । यज्ञेऽहैतामिहेंडुं

दिकपाला श्रुमध्येमित्यादि ॥ यस्यार्थं॰ ॥ शांतिषारां ॥

स्यः। स्यथा स्वाहा गुण्हीध्यं चरुममृतामिदं स्वास्तिकं यज्ञभागं॥ ॐ औं कों न्हीं इंद्रादिदश-

शंद्र नंदाभरण फाणिपते रोहिणीजीवितेश ॥ सर्वेच्यायात बाहायुधयुवतिजनैः सार्ध मां भूभुवः

## ॥ अथ सप्तथाद्वतिः ॥

ह्मणतात. पुढें सांगितलेल्या प्रत्येक मंबानें हें मृठभर मूठभर घेऊन जलहोमकुंडांत विषम-प्रस्पप्रमाणचणकाढकमापमुद्रगोधूमशालियवमिश्रित्तममघान्यैः। होमः प्रथितेष्वतमुष्टिभिरंबुकुंडे वारांश्र तम नियमग्रह नोपशांत्येः ॥ १ ॥ ( हरभर, तुरी, उड़ीद, मूरा, गहू, साळी व भात हीं ७ थान्यें होत. ह्यांतील प्रत्येक धान्य शेरमर शेरमर मोजून घेऊन एकंदर मित्र करणे याला सप्तधान्य शांतिकरितां ७ वार आहुति देणं.) Renous ...

ॐ -हीं इंद्र दांतुरस्य संवेशांति कुरु २ स्वाहा । ॐ -हीं असे दांतुरस्य सर्वेशांति कुरु २ स्वाहा । ॐ -हीं यम दांतुरस्य सर्वेशांति कुरु २ स्वाहा । ॐ -हीं वेश्वेश्व दांतुरस्य सर्वेशांति कुरु २ स्वाहा । ॐ -हीं विक्र २ स्वाहा । ॐ -हीं धनद दांतुरस्य सर्वेशांति कुरु २ स्वाहा । ॐ -हीं इंशान दांतुरस्य सर्वेशांति कुरु २ स्वाहा । ॐ -हीं धरणींद्र दांतुरस्य सर्वेशांति कुरु २ स्वाहा । ॐ -हीं श्वेश्वेसाक्षां कुरु २ स्वाहा । ॐ -हीं श्वेश्वेसाक्षां चुरु २ स्वाहा ॥ (या मंत्रोने सप्तधान्याहीत देणे.) तर्पणं पीठिकामंत्रैः कुसुमाक्षां चवने । विश्वावप्रणेपाणिभ्यां कुत्रेतु परमेष्ठिनां॥ १ ॥ ॐ -हीं अहैत्परमेष्ठिनस्तर्पयामि । ॐ -हीं सिद्रावपरमेष्ठिनस्तर्पयामि । ॐ -हीं सिद्रावपरमेष्टिनस्तर्पयामि । अकित्रयामि । अकित्रयामि । सिद्रावपरमेष्टिनस्तर्पयामि । सिद्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्टिनस्तर्पयामि । सिद्रावपरमेष्टिनस्तर्पयामि । सिद्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमेष्ट्रावपरमे

नणकादिसमयान्यहोमैराराधिताः प्रसन्नवंतो भवंतु । तत्यसादादस्य यजमानस्य शांतिभेवत गंवस्य यांनिभेयत्। राज्ः यांतिभेयत्। गृहस्य यांतिभेयत्। लोकस्य सातिभेयत्॥ जलधा-सानिपातेन प्राथेना ॥ इति सप्तषान्याद्वतिः ॥

| छिनस्तपैयामि । ॐ =हः सवैसाघुपरमेष्ठिनस्तपैयामि ॥ गंघपुष्पाक्षतद्भैखंडान्त्रितेजलेन मित-

॥त्रस्थितेन पंचपरमेछिनां तपैयामि ॥ ॐ =हीं सुरेंद्रादयो दिक्पालाः शंबरनामधेयाश्च सनेंऽप्येते

21 Maria

TO STATE OF STATE OF

हुत्वा स्वमंत्रचितमंब्नि सत स्रिधियहीततिलक्यालियवं च प्राथं। नित्याहतष्ट्रतसमन्द्रिरथांबुकुडे एकस्थदिशि वरदेतु सदा ग्रहा वः ॥ १ ॥ (तीळ, साळी व भात ही ३ घान्ये होत. ह्यांतीलही ग्रत्येक घान्य शेरभर शेरभर मोजून वेऊन एकंदर मिश्र करणे याला त्रिघान्य ह्यांतात. पुढील प्रत्येक मंत्राने हें मूठभर मूठभर घेऊन त्याच जलहोमकुंडांत ७ वार आहुति येणेकरून सबे यह सदोदीत प्रनस होतात. )

= H =

ॐ आँ कों नहीं है फट् आदित्यमहाग्रह दातुरस्य सर्वशांतिं कुर २ स्वाहा । ॐ सोममहाग्रह शांति कुर २ स्वाहा । ॐ शुक्रमहाप्रह दातुरस्य सर्वशांति कुर २ स्वाहा । ॐ शानि-सर्वेऽप्येते तिलाविविधान्यहोमैराराधिताः प्रसन्नवंतो भवंतु । तत्प्रसादाद्ग्य यजमानस्य शांति-३०० ष्टहस्पतिमहाग्रह दातुरस्य सर्व-अ० राहुमहाप्रह दातुरस्य सर्वेशांति कुरु २ स्याहा । ॐ केतुमहाग्रह दातुरस्य सर्वशांति कुरु २ स्वाहा,॥ (या मंनाने त्रिधान्याहुति देणे.) तर्पणं पीठिकामंतैः ॥ इत्यादिपंचपरमेष्टिनां तर्पयामि ॥ ॐ चीं आदित्यादयो नवेग्रहाः । दात्रस्य सनैशांति कुर २ स्वाहा । ॐ कुजमहाग्रह दातुरस्य सनैशांति कुरु २ स्वाहा । उठै० बुधमहाग्रह दातुरस्य सर्वशांति कुरु २ स्वाहा । महायह दातुरस्य सर्वशांति कुरु र स्वाहा

अना दिएगंपरमिरेभ्यो नमः । ॐ ही अनाबातुपमासिद्धेभ्यो नमः । ॐ हीं सम्यग्द्रप्टिभ्यो। निरजसे नमः । ॐ न्हीं निर्मेलाय नमः । ॐ न्हीं अछेद्याय नमः । ॐ न्हीं डें नी गरमपुरुणाय नमः । ॐ नी परमकाष्ठयोगारूपाय नमः । ॐ नी लोकाय्रनिवा-जिने नगः । ॐ न्हीं परमसिन्डेभ्यां नमः । ॐ न्हीं अहीतिसन्देभ्यो नमः । ॐ न्हीं केव-नमः । ॐ न्हीं आसन्नमन्येभ्यो नमः । ॐ न्हीं निर्वाणप्जाहेभ्यो नमः । ॐ न्हीं शंब् लिसिडेम्यो नमः । ॐ न्हीं अंतकृत्तिहेम्यो नमः । ॐ न्हीं परंपरसिद्धम्यो नमः । ॐ न्हीं शांतिभेवत. अनंतद्रीनाय नमः । ॐ -हीं अनंतवीयीय नमः । ॐ -हीं अनंतमुखाय नमः ॐ हीं परमजाताय नमः नमः। ॐ =हीं अजराय नमः। ॐ =हीं अमराय नमः। ॐ =हीं अप्रमेयाय नमः नमः अगभेवासाय नमः । ॐ न्हीं अक्षोभ्याय नमः । ॐ न्हीं अविलीनाय नमः न्हीं अञ्याबाघाय नमः । ॐ न्हीं अनंतज्ञानायः भिवत् । संबस्य शांतिभेवत् । राज्ञः शांतिभेवत् । यहस्य शांतिभेवत् । लोकस्य ॐ न्हीं स्वप्रदाय नमः। ॐ न्हीं अहं जाताय नमः अय जलतप्णान जिल्धारानिपातेन प्राथना ॥ इति जिधासाहुतिः । नमः अहं सत्यजाताय नमः अक्षताय नमः । ॐ अगुपमजाताय

समाधि-

तर्पयामि ॥ परमपीठिकारूपादेग्यमञा-ग्हस्य शांति-जातिमंत्ररूपाईनमंत्राद्या जलाहुतयः समाराधिताः प्रसंखवतो भवत् अपमृत्यविनाद्यानं भवतु । शांतिभीवतु राज्ञः शांतिभीवतु । मंबतु । लोकस्य शांतिमंबतु । जलधाराानिपातेन प्राथना ॥ इति जलतपंणानि । गिठिकामंत्रेः इत्यादिपंचपरमेष्टिनां सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु । त्यसादाद्स्य यजमानस्य शांतिभेवत् । संघस्य नामध्याय नमः । ।रणं भवतु । तर्पणं

ॐ -हों पाठकेग्यों नमः स्वाहा । ॐ न्हः सर्वसाघुग्यों नमः स्वाहा । ॐ न्हीं जिन-ग्रमेंग्यों नमः स्वाहा । ॐ न्हीं जिनागमेग्यों नमः स्वाहा । ॐ न्हीं जिनचैत्येग्यों नमः स्वाहा । ॐ न्हीं जिनचैत्याळ्येग्यों नमः स्वाहा । ॐ न्हीं सम्यग्द्शीनाय नमः स्वाहा । ॐ न्हाँ अहंद्भ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हीं सिद्धेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हें सारिभ्यो नमः स्वाही। ॐ न्हीं पाठकेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हः सर्वसाघुभ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हीं जिन-॥ अथ पुनजेलतप्णानि।

चतावैशातियक्षीभ्यो नमः स्वाहा । ॐ -हीं दश-अष्टविधन्यंतरेभ्यो नमः स्वाहा । ॐ -हीं पंच-। ॐ -हीं रोहिण्यादिषोडशविद्यादेवताभ्यो नमः स्वाहा । ॐ -हीं हा । ॐ -हीं चतुर्विशातियक्षीभ्यो नमः स्वाहा । ॐ -हीं दश-ॐ -हीं सम्यज्ञानाय नमः स्वाहा । ॐ -हीं सम्यक्चारित्राय नमः स्वाहा । ॐ -हीं जया-चतुर्विशानियक्षेभ्यो नमः स्त्राहा विधभवनवासिभ्यो नमः स्वाहा गष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा ।

(दिशकल्पवासिभ्यो, नमः स्वाहा

पीठिकामंत्रैः, इत्यादि 'पंचपरमेष्ठिनां तपैयामि ॥ अहेदाद्यो नवदेवताः । सम्यग्द्रोनज्ञानचारि-त्राणि । जयाब्यष्टदेवताः । गोहिण्याद्यो विद्यादेवताश्च । गोमुखाद्यो यक्षेद्राः चक्रेश्वयद्यः शास्त-नदेगताश्व । असुरंषाद्यः सर्वे सुरंषाः । शीप्रभृतयो दिक्कन्यकाः । इंष्रपौरस्त्यदिक्पालाः । श्वर-नामघेयश्र । एते सर्वेऽपि देवता जलहोमैः समाराधिताः सुप्रसन्ना भवंतु । तत्प्रसादादस्य यज-नामधेयाय नमः स्वाहा । ॐ स्वाहा । भूः स्वाहा । भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । दिकान्यकाभ्यो नमः स्वाहा । ॐ -हीं द्वालोकपालकेभ्यो नमः स्वाहा । ॐ -हीं

र -ही र इनी र क्वीं वं मंहं मंतं पं दां हीं हं सः स्वाहा । 'दादशांगरपर्शन्।।॥ स्वाहा। ॐ न्हीं सम्यज्ज्ञानाय नसः स्वाहा। ॐ न्हीं सम्यक्चारित्राय नमः स्वाहा। इसा-शांतिभैवतु । जल्धारानिपातेन प्रार्थना ॥ इति पुनर्जलतर्पणानि ॥ ॐ न्हीं सम्यग्द्शेनाय नमः म्भैवःस्वः असिआउसा अहं प्राणायामं करोमि स्वाहा ॥ इमं मंत्रं नासिकामंगुष्ठानासिका-मानस्य शांतिभैवतु । संषस्य शांतिभैवतु । राज्ञः शांतिभेवतु । गृहस्य शांतिभेवतु । लोकस्य = अथ आचमनम् = मंत्रात् त्रिर्घायं जलं सिंचेत् ॥

ि एक्ता प्रयोत मिचेत् असा पाठ आहे. आणि एका प्रयान क्षिपस् आमा पाठ आहु, आणाती एका प्रयात मिचेत् आमा पाठ आहे. नीत मिचेत्-सेचन काणे. थिपेत्-टाक्णे आणि गिवेत्-पिणे. याप्रमाणे अर्थ होतात. में सर्व अर्थ स्रावर आहेत.

्री प्रण भृत्या त्रियागम् अपेत् ॥ (हा मंत्र, अंगुष्ठ व अनामिक या दोनी बोटांच्या शेवटाने नाक

SIPAN

धरून तीन वेळा लाणून जप करणें. ) दिक्गालाः प्रतिसेवनाकुलजगद्दोषाहेदंडोक्टाः.। सीधर्भः द्यानिया-निखिलाम् निरस्यत् जिनसानोत्सवोत्साहिनां ॥ आदेषणाद्यः ॥ ॐ आँ कों न्हीं प्रशस्तवणे संबेळशणसंपूर्णस्वायुधवाहनवधूचिन्हसपरिवाराः । हे पंचद्रातिथिदेवा मेवप्रहदेवता प्रणयम बद्धमगवत्सेवाभियोगेन वा ॥ प्जापावकरायतः सद्मुपेत्योपात्य बालाचेन ।

# रिदा दशलोकपालाः शंबरनामधेयदेवता सवे द्वता इदं जलादिकमर्चनं यूयमत गणिहध्नं र ॐ भुमुनः स्वाहा ॥ पूर्णाहुतिः ॥ ( वेथे पूर्णाध्ये करणे. ) अतःपरं पुण्याहमंत्रेण सिचेत् । शांत्य-

एकं पठत् ॥

छिम्यो नमा नमः ॥ ॐ पुण्याहं २ प्रियंतां २ चृषमादिमहातिमहाबीरवर्षमानपयेतपरमतीथेक्रपर-लिहेभ्यो नमः । स्रिभ्यो नमः । पाठकेभ्यो नमः । सर्वसाधुभ्यो नमः । अतीतानागतवर्तमान-येदां देवमहेशितं श्रुतपदं भव्यान्जपूष्णा सताम् । लक्ष्मीः शांतिमनारतं जिनवरान् सेवंतु ते ि/कांत्र्गोचरानंतगुणपर्यात्मकबस्तुपरिच्छेदकसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राद्यनेकगुणगणाघारपंचपरमे--किमारातिचतुद्रयीक्षयमगात् संजातवान् बोधवान् । वाणी विश्वहितंकरा समभवद्विश्वार्थसंदा्शिनी । माधिकाः॥ १॥ अनेन यंत्राये शांतियारां प्रकल्प्येत्यं बर्लि दवात्॥ ॐ अहेद्भ्यो नमः । अथ पुण्याहमत्रम् ॥

राजगंत्रिपुरोहितसामंतरक्ष्यभृतिसमस्तलोकसमूहाः शांतिबृद्धितुष्टिभुभकल्याणस्वायुरारोग्यप्रदा॥ | मित्तीर्यकरपरमदेवाः । तत्समयपालिनोऽप्रतिहत्वक्केश्वरीप्रभृतिच्तावैशतिशासनदेवताः । गोमु-भत्रंतु । सत्रेसीरुयप्रदाश्च संत् । देशराष्ट्रपुरेषु च सत्रे अनिष्टाः चोरारिसारीद्धभिक्षावयहत्रिक्षी-वासुकीश्षिपालककोटककुलिशान्ततक्षकमलमहापञ्चजयांवेजयनागाः । देवनागयक्षगंघवंबह्मराक्ष-सभृतव्यंतर्घभृतिभृताः । सर्वेऽप्येते जिनशासनवत्सलाः । ऋष्यिज्ञिकाश्रावकश्रावकीयष्ट्याजक-यांनु । गजपभुनिसमस्तछोकाः सततं जिनधभैवत्सछाः पूजादानव्रतशीलमहामहोत्सवप्रभृतिसंपा-गदुष्ट प्रहम्तिषिशाचशाकिनीप्रभृतयो देवाः प्रलयं यांतु । राजा विजयी भवतु । प्रजा सीष्यं दिना भज्ते । चिरकालं नंदयंतु । अत्रस्थभन्यप्राणिनः संसारसागरं लीलयोत्तीयं अतुपमसिद्धि-गे। त्मनंतकात्मनुभवंतु । इतश्रायाणागणतरणभूतं जिनशासनं नंदत्विति स्वाहा ॥ इति स्यसमम्तिच्त्रविश्वतियक्षाः । आदित्यचेद्रमंगळबुघबृहस्पतिशुक्रशांनेराहुकेतुपभूत्यष्टाशांतिमहाः गिंउत्या मर्नेनः पुष्पायताविभिन्निंछं द्यात्। इति पुण्याहमंत्रम् ॥ ॥ अथ शात्ययक्ष्म् ॥

व्यापाठ

| गंतमोत्तमकांचनकितिवरश्रीस्पर्धिगौजुते । हंस त्वबरणप्रणामकर्णात् पीडाः प्रयांति क्षयं ॥ 🕍 ॥१८२॥ शांत्यष्टकं मास्तितः ॥ ८ ॥ अणुत्रतानि पंचैत त्रिप्रकारं गुणवतं । शिक्षाव्रतानि चत्वारि इत्येतद्-गुतर्गीतरवतः शीघं द्रवंत्यामया । द्पंध्मातमुगेद्रभीमनिवहध्वन्या यथा कुंजराः ॥ ५ ॥ दिवयह्यी-उथङ्गस्करविस्फुरत्करशतन्यापातनिष्कासिता । नानावेहिनित्जेचनयुतिहरा शीघं यथा शार्वरी ॥३॥ त्रेलोकेश्वर मंगलञ्चविज्ञयादत्यंतरोष्ट्रात्मक-नानाजन्मज्ञातांतरेषु पुरतो जीवरय संसारिणः ॥ को वा प्रम्खलतीह केन विधिना लोकाप्रदावानलान्न स्याचेत्व पांदपष्युगलस्तुत्याऽपगावारिणा ॥ ८ ॥ लंकालोकानिरंतरप्रवितत्त्वानैकमूते विभो । नानारत्नपिनछदंडकचिरश्वेतातपत्रत्रय ॥ त्यरपाद्द्यय-नयनाभिरामित्रगुलशीमेरुचूडामणि । भारवद्वात्रदिवांकरबुतिहरप्राणीष्टभामंडलं ॥ अन्याबाधमचि-त्यसारमत्छं त्यक्तिपमं शाश्वतं । सीष्यं त्यचरणार्शवंद्युगळरतुत्यैव संप्राप्यते ॥ ६ ॥ यावझोद्यते गभापिरकरः श्रीभारकरो भासयन् । तावद्गारयतीह पंकजवनं निद्गातिभारश्रमं । यावत् त्वबर-शांतिं शांतिजिनंद शांतमनसस्वत्पाद्पद्याययात् । संप्राप्ताः पृथवीतलेऽपि बह्वः शांत्यिथिनः प्राणिनः ॥ कार्ण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो , दृष्टि प्रसन्नां कुरु । त्वरपादद्वयदेवतस्य गद्तः "बार्गातमके॥ १॥ अहातिमहाचायांपाध्यायसर्वसाधून् साक्षीकृत्य। सम्यक्तवपूर्वकं सुवतं दृदवतं णद्यस्य भगवन् न स्यात् शसाव्रोद्य । स्तावजीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत् ॥ ७ ॥ रामारुढं में भवतु में भवतु ॥ इति शांत्यष्टकं समाप्तम् ॥

## उद्गांव नामक प्रामनियासिना आदाष्पा उपाध्यायसूतुना नेमीशा उपाध्यायेन संशोध्य अयं पूजापाठः

कोल्हापूर श्रीवंयकटेश्वर मुद्रणालये मुद्रितः श्रीशालिवाहन श्रकान्दः १८४२

रा॰ उदगांव पोष्ट शिरोळरोड जि॰ कोव्हापूर. हा मंथ मिळणेचा पत्ता- नेमीशा आदाष्पा उपाध्ये मथमाय्तिः— मतयः १०००.

रही. पी. में हा ग्रंथ मागविस्यास पाठवितां येहेल. याहकांनीं आपलें नांव, गांव व पोष्ट यात्रमाणें पूर्ण पत्ता लिहावा.



। वज्रावर स्थापन केलेख्या कुमावर ठेवणे.



त्रात सीम्यान्या मोह्याने हिहिने. माणि ते तार

शलाक , हाणीले सीम्याच्या मोळयाने छिदिजे. गाणि ते तार १०६० , व्यावर स्थापन केलेब्या कुमावर रेवजे.



TREE RECEIVE TO THE RECEIVE THE PROPERTY OF TH

हें वंत्र अनंतत्रयोदशिव्या दिवशीं महपात असलेखा होगे। पंचवणीचे काहणें, या यत्राच्यां कार्णेक्रमव्यें धान्य घारणें, एक्ष

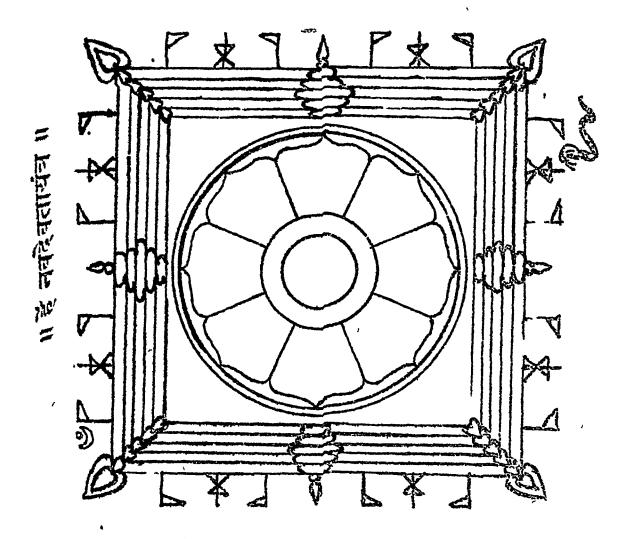

कुंम वेऊन सास बाह्र्स्या बाब्स गंधाचा हेप हेणे. पाहर्मु गुडाळणे व नव्या बहाने अलकार कर्तन कमलकाणिक्मरपे रः छेखा घाऱ्यावर ठेवणे.